Published by

K. Mittra.

at The Indian Press, Ltd.,

Allahabad.



माननीय सर ज्वालाप्रमाद श्रीवास्तव केटो॰, एम॰ एस-सी॰, ए॰ एम॰ एस॰ टी॰ ऐ.यूकेशन मिनिस्टर, मृ॰ पी॰

#### कला और विज्ञान के उदार संरक्षक तथा

उत्तर-भारत में च्यापार के सर्वात्कृष्ट नेता युवकों के लिए आत्मोंन्नति और सच्ची देशभक्ति के स्त्रादर्श

### श्रीमान् सर ज्वालाप्रसाद श्रीवास्तव

के-टी॰, एम॰ एस-सी॰, संयुक्त-प्रान्त के शिक्षा-सचिव के कर-कमलों में

यह ग्रन्थ

श्रीनारायण चतुर्वेदी

द्वारा

सादर समर्पित है।

### भूमिका

ए कि निल्स इस समय संसार के प्रमुख लेखकों में हैं। वे बहुज और विचारशील लेखक हैं। उनकी गणना उन लेखकों में है जो संसार के विचार-चेत्र और साहित्य में अपना प्रभाव स्थायी रूप से छोड़ जाते हैं। उनमें कवि-सुलभकल्पना और आधुनिक विज्ञान तथा शास्त्रों के ज्ञान का सुन्दर सम्मिश्रण हैं। उनके आर्थिक, सामाजिक और धार्मिक विचारों से बहुत लोग सहमत नहीं हैं। उनके इतिहास की भी कुछ विद्वानों ने कड़ी समालोचना की है। फिर भी उनका लिखा हुआ संसार का इतिहास अपने ढड़ा का निराला ही हैं। इस इतिहास का नाम है— An Outline History of the World अर्थात् संसार के इतिहास की रूप-रेखा। वह इतिहास बहुत यड़ा हैं। सर्वसाधारण के लिए उन्होंने उसका एक संक्षित संस्करण प्रकाशित किया है जिसका नाम A Short History of the World हैं। प्रस्तुत पुस्तक उसी संनित इतिहास का अनुवाद है।

अनुवाद का काम बहुत किन हैं। इस पुस्तक में बहुत-सा अंश वैज्ञानिक हैं। श्रीयुत वैल्स की भापा में अद्भुत चमत्कार हैं। किंतु उस चमत्कार के कारण उसके मूल के सौन्दर्य को अनुवाद में लाना सरल नहीं हैं। हिन्दी में वैज्ञानिक शब्दों का चलन इतना कम है कि कभी कभी तो उनके प्रयोग करने का साहस नहीं होता क्योंकि वे अपरिचित-से मालूम पड़ते हैं। अनुवाद में खिचड़ी भाषा के प्रयोग से भाषा के सौध्व के नष्ट होने की आशंका थी। इसलिए जहाँ तक हो सका है विशुद्ध हिन्दी का ही प्रयोग किया गया है। अनुवादकों का विश्वास है कि हिन्दी का भविष्य अस भाषा पर निर्मर है जो उसे संस्कृत से निकली हुई अन्य भारतीय आर्य गुजराती और मराठी—से निकटतर लाती हैं। इसलिए अनुवादकों विश्वास में (अरवी) और विदेशी आर्य भाषा (फ़ारसी) के शब्दों का व्यवहा किया। हिन्दुस्तानी भाषा में वैज्ञानिक अन्य लिखने का प्रयोग अभी हिन्दुस्तानी ऐकेडमी के प्रकाशित अन्यों की भी भाषा प्रायः उतनी हैं जितनी अन्य साधारण अन्यों की हैं। अतएव जब तक 'हिन्दुस्तानी अपर वह न प्रमाणित हो जाय कि 'हिन्दुस्तानी' भाषा

लिखना सम्भव है तब तक हमें प्रचलित संस्कत-प्रधान हिन्दी की है

हिंदी की वहिन उर्दू में भी इसी प्रकार का मौलिक भाषात्रों (श्ररबी-फ़ारसी) की श्रोर मुकाव प्रत्यन्त दीख पड़ रहा है।

हमें पूर्ण रूप से ज्ञात है कि इस अनुवाद में बहुत-सी त्रुटियाँ हैं। जहाँ तहाँ मूल की अँगरेज़ियत की गन्ध अनुवाद में भी आगई है। इसका कारण यह है कि हमने केवल भावानुवाद की चेंप्टा न करके जहाँ तक हो सका है मूल को अनुसरण करने का उद्योग किया है। यदि हमने किसी उपन्यास का अनुवाद किया होता तो अवश्य ही उसकी भाषा में अँगरेज़ियत की इतनी गन्ध न होती जितनी इस पुस्तक में है। कुछ लोगों को शायद भाषा भी कुछ क्रिप्ट मालूम पड़ेगी। किन्तु इसका कारण यह है कि पुस्तक का विषय ही गहन है। हम ऐसे साधारण विद्यार्थियों के लिए उस गहन विषय का साधारण शब्दों में व्यक्त करना अमम्भव-सा है। फिर भी, हम स्वीकार करते हैं कि अनुवाद इससे अक्ता हो। सकता था। किन्तु दोनों अनुवादक समय के भित्नुक हैं। एक को सरकारी काम से बहुत कम अवकाश मिलता है और दूसरे को वकालत के भंभटों से छुटकारा नहीं होता। हमारा विश्वास है कि हिन्दी में संसार के एक इस प्रकार के इतिहास की बड़ी आवरवकता थी। हिन्दी-साहित्य की सेवा के भाव से प्रेरित होकर ही हमने इस कार्य को हाथ में लिया है। इससे हमें आर्थिक लाभ नहीं है। यदि हिन्दी-भाषी गुण-प्राहक लोग इस पुस्तक का आदर करेंगे और हमारी इस सेवा को किसी काम की सममरेंगे तो हमारा सारा परिश्रम मकता हो जायगा।

उन पाठकों से जो श्रॅंगरेज़ी से अनजान हैं, हमारा एक विशेष निवेदन है। वे इस वात का प्यान रक्खें कि श्रीयुत वैल्स ने यह पुस्तक एक पाश्चात्य देशवासी के हिन्दिकीण ने लिखी है। उनका शान पूर्वी देशों और सम्यताओं के बारे में उतना गहरा नहीं है जिनना पाश्चात्य सम्यताओं के विषय में है। उन्होंने भारत की सम्यता, दर्शनशास्त्र या प्राचीन इतिहास का उतना मनत नहीं किया जितना इन विषयों के विशेषश करते हैं। उनकी भारत या अन्य पूर्वी देशों-सम्यन्धी सम्मतियाँ सदा शाह्म नहीं हैं। उदाहरण के लिए यूनान के विचार-स्वातन्त्र्य का कम तो उन्होंने बहुत ठीक दिखलाया है किन्तु भारत के विचार-धारा की रूप-रेखा वे नहीं दे सके। इससे पाठकों को यह भ्रम हो नकता है कि स्वतन्त्रतापूर्वक विचार करने का कम केवल यूनान में ही आरम्म एया, अथवा परमान्मा के नम्यन्ध की गवेपगणाएँ यहूदियों ने ही सर्वप्रथम कीं। इस विचार में इसने अधिक कहने की आवश्यकता नहीं मालूम पड़ती कि इस पुस्तक में उपनिपदों भी संस्कृत गीता समायण आदि का कहीं नाम भी नहीं आया। इसी प्रकार गर्यनियों की संस्कृति का भी इसमें विद्वान विद्वान की स्वात्र विद्वान कोई पूर्वी विद्वान गर्यनियों की संस्कृति का भी इसी प्रकार विद्वान की संस्कृति की सिक्त सही स्वात्र कोई पूर्वी विद्वान स्वात्र की स्वात्र विद्वान कोई पूर्वी विद्वान स्वात्र की संस्कृति का भी स्वात्र की संस्कृति को सिक्त कोई पूर्वी विद्वान सिक्त सिक्त की सिक्त की सिक्त सिक्त की सिक्त की सिक्त सिक्त की सिक्त सिक

लिखता तो मानव-जाति के त्रात्मिक, मानसिक श्रौर भौतिक विकास में जो कार्य पूर्वीय देशवालों ने किया है उसका श्रधिक उपयुक्त वर्णन होता।

इस इतिहास का एक ही महत्व है। वह यह कि इसमें संसार के इतिह स को इकाई मानकर उसका अध्ययन किया गया है। भिन्न-भिन्न देशों का इतिहास अलग अलग प़ढ़ने से उन देशों का उपयुक्त स्थान और महत्त्व नहीं मालूम पड़ता। सारे संसार का इतिहास एक साथ पढ़ने से दिष्टिकोण विशद हो जाता है और प्रान्तीयता के भावों की बुराइयाँ बहुत कम हो जाती हैं। लेखक ने इसमें बहुत-कुछ सफलता प्राप्त की है। किन्तु यह उसका रोष नहीं है कि वह भावों विचारों और संस्कारों में पाश्चात्य है। अतएव इस इतिहास में पाश्चात्य दृष्टिकोण का होना अनिवार्य है। यदि पाठक इस वात का ध्यान रखेंगे और अीयुत वैल्स के प्रतिवादित विचारों को सोच-समभ कर स्वीकार करेंगे तो उन्हें बहुत जाभ होगा।

श्रन्त में हम इंडियन प्रेस के स्वामी श्रीयुत हरिकेशव घोष श्रीर उनके भाई श्री हरिप्रसन्न घोप के प्रति श्रपनी हार्दिक कृतज्ञता प्रकट करते हैं जिनके श्रदम्य उत्साह साहस श्रीर सहयोग के विना इस पुस्तक का इतने सुन्दर रूप में निकलना श्रसम्भव था।

श्रीनारायण चतुर्वेदी

|  | ٠ |   |    |
|--|---|---|----|
|  |   | • |    |
|  |   |   |    |
|  |   |   |    |
|  |   |   |    |
|  |   |   |    |
|  |   |   |    |
|  |   |   |    |
|  |   |   | '. |
|  |   |   |    |
|  |   |   |    |
|  |   |   |    |

# विषय-सूची

| प्रध्याय   | विषय                              |             |       |       | वृष्ट   |
|------------|-----------------------------------|-------------|-------|-------|---------|
| \$         | श्राकाशान्तर्गत पृथ्वी .          | ••          | •••   |       | ş       |
| ą          | कालान्तर्गत पृथ्वी .              | ••          |       |       | y       |
| Ę          | प्राण का प्रादुर्भाव .            | ••          |       |       | ११      |
| 8          | मत्स्य-कल्प                       | • •         | •••   |       | १७      |
| પૂ         | कायले के दलदल का अथवा जल          | ा-थलचारी जी | वियुग | • • • | হ্ হ্   |
| ६          | सरीखप-कल्प                        |             |       |       | २८      |
| Ø          | आदिम पत्ती और प्रथम स्तनपेयी      | जीव         | •••   |       | ક્ષ     |
| ς,         | स्तनपेथी जीव-कल्प                 | • •         | • • • | • • • | ४१      |
| 9          | वन्दर, पुच्छहीन मर्कट एवं निम्न   |             | * * * |       | 8=      |
| १०         | नींडरथाल और रोडेशिया का मन्       | पुष्य       | • • • |       | ዺ४      |
| ११         | श्रादिम वास्तविक मनुष्य           | ••          | •••   | • • • | ६०      |
| १२         | मनुष्य के श्रादिम विचार           |             |       |       | ६८      |
| १३         | खेती का प्रारम्भ .                |             | •••   | • • • | ৫,৪     |
| १४         | नवीन पापाण्-युगीय श्राद्य सभ्यत   |             | • • • | • • • | =0      |
| १५         | सुमेरिया, प्राचीन मिस्र श्रीर लेख |             | •••   | • • • | 20      |
| १६ :<br>१७ | श्रादिम पशुचारणोपजीवी जातिय       |             | • • • | • • • | ९५      |
| १७         | समुद्र-यात्रा करनेवाली आदिम ज     | गतियाँ      | • • • | • • • | १०३     |
| १८         | मिस्र, वैविलन श्रीर ऐसीरिया       |             |       |       | ११०     |
| १९         | श्रादिम श्रार्य जातियाँ .         | • •         | • • • | •••   | ११९     |
| २०         | ग्रन्तिम वैविलन-साम्राज्य .       | • •         | • • • | •••   | १२५     |
| २१         | यहूदियों का प्राचीन इतिहास        |             | •••   | • • • | १३२     |
| २२         | यहूदिया के पुरोहित श्रीर पैगम्बर  |             | ***   | • • • | १४०     |
| २ ३        | यूनान या ग्रीस-निवासी             |             | • • • | •••   | १४५     |
| रेप्ट '    | यूनानियों और पारसीकों [पारसिय     | तें] के युद | • • • | •••   | કેત્રેક |
| २५         | यूनान का वैभव                     | •           |       |       | १५६     |

# [ २ ]

| ग्रध्याय   | विगय                                            |       |       | <b>व</b> ें |
|------------|-------------------------------------------------|-------|-------|-------------|
| <b>ર</b> ફ | नियन्दर महान् का माम्राज्य                      | • • • | • • • | १६६         |
| २७         | निकन्दरिया का पुन्तकालय और श्रजायवघर            | • • • | •••   | १७२         |
| <b>হ</b> ⊏ | गोतम बुद्ध की जीवनी                             | • • • | • • • | 308         |
| 29         | रामाट् घरोक                                     | • • • | • • • | १८६         |
| ३०<br>३१   | हनफुर्ची [कन्क्यृशियस] श्रीर लाखोत्सि           | • • • | • • • | १९१         |
| 5 Q        | र्रातहान मे रोम का पदार्पण<br>रोम श्रोर कार्थेज | • • • | • • • | १९९         |
| 23         | राम आर कायज<br>राम-नाराज्य का अस्युटय           | • • • | • • • | २०६         |
| 34         | रोम श्रोर चीन के बीच                            | •••   | • • • | २१२         |
| . <u>ų</u> | प्रारम्भिक रोमन-साम्राज्य मे जन-साधारण का       |       | • • • | २२४         |
| 18         | रोमन-नामाज्य में धार्मिक विकास                  | जापन  | • • • | २३०         |
|            |                                                 |       |       | 256         |

### [ १ ] श्राकाशान्तर्गत पृथ्वी

हमारे जगत् की कहानी प्रावृत्त को लोग खभी तक ठीक ठीक नहीं जान ।ये हैं। दो सो वर्ष पूर्व तक तो मनुष्यों के केवल तीन सहस वर्षों से कुछ अधिक का विहास जात था खीर उससे पहले की कथा का आधार थीं पुराग-कथायें खौर जल्पिन विचार।ई० पू० ४००४ में जगत् की सहसा सृष्टि हो गई इसकें। तो सभ्य सार का अधिकांश भाग मानता ही था, और ऐसी शिक्षा भी उस समय दी जाती थी; तभेद इतना ही था कि सृष्टि की उत्पत्ति के समय वसन्त-ऋनु थी या शिशिर।हिब्र वाइ- अल की मृलपदानुमार व्याख्या पर अधिक वल देने, और उसके सम्बन्ध में धमेशास्त्र को मनंमानी धारणाओं के सस्य समभने के कारण ही सृष्टि-उत्पत्ति-सम्बन्ध, इन प्रकार वर्षगणाना करने का विलक्षण अम उत्पन्न हुआ था। इन विचारों के। अब धर्माचार्य भी का त्याग चुके और यह सर्वसम्मत मिद्धांत है कि जिम विश्व में इम रहते हैं वह ग-युगान्तरों से, और संभवतः खनादिकाल से, ऐसा ही चला आता है। दोनों छोरों पर प्रमुक्त होने के कारण, प्रतिविम्बों-हारा अनन्त प्रतीत होनेवाले कमरे की भौति, हंमारी ह धारणा मिथ्या भी हो सकती है। परन्त विश्व के। छः या सात हज़ार वर्ष का ही राना मानने का निदान्त अब सर्वथा मिथ्या सिद्ध हो चुका है।

इस समय सभी यह जानते हैं कि पिण्डाकार पृथ्वी, नारंगी की मौति, दोनों होंगें र चिपटी है और उसका व्यास ८,००० मील का है। इसकी पिण्डाकृति का ज्ञान तो थोंड़े बुद्धिमानों के २,५०० वर्ष पूर्व भी था, परन्तु उससे पहले यह चिपटी-चौरम ही समभी ति थी। पृथ्वी, आकाश, ग्रह तथा तारकाओं-संबंधी तत्कालीन विचार और धारणार्ये व अत्यन्त असंगत प्रतीत होती हैं। हम जानते हैं कि पृथ्वी अपनी धुरी पर (जो विपुचत खा में होकर गुज़रनेवाले व्यास से लगभग २४ मील छोटी है) घूमकर २४ घएटे में एक रिक्रमा पूर्ण करती है और उसी के कारण दिन रात होते हैं। सूर्य की परिक्रमा पृथ्वी दुछ एक परिवर्तन-शील अरडाकृति मार्ग-ढारा एक वर्ष में समाप्त करती है। सूर्य के अत्यन्त

३२३ गज़ की दूरी पर होगा। श्रीर लगभग दे मील की यह दूरी, चार या पाँच मिनट चलकर पूरी की जा सकती है। इस हिसाव से चन्द्र मटर के दाने के सहश पृथ्वी से २१ फ़ीट की दूरी पर होगा। सूर्य और पृथ्वी के मध्य में बुध ग्रीर शुक्त का स्थान होगा और इनकी दूरी सूर्य से क्रमशः १२५ ग्रीर २५० गज़ होगी । पृथ्वी के अनन्तर यहाँ से १७५ फ़ीट पर मंगल होगा फिर १ फ़ुट की दूरी पर-१ फुट व्यास का बृहस्पति । तदन-न्तर दो मील दूर वृह-स्पति से कुछ ही छोटा, श्नि ग्रह मिलेगा ग्रौर उसके वाद चार मील की दूरी पर अरुण और फिर ९ मील की दूरी पर वरुगा। फिर ग्रन्तिम ग्रह के पश्चात् उड़ते हुए चींगा वाप्पकगों के ग्रातिरिक्त सहस्रों मील-पर्यन्त केवल शूत्य ही

किनारे की ग्रोर से एक नीहारिका : (इसके बीच का भाग देखिए जो करोड़ों वर्ष ठोस बनता जा रहा है)

शनव है । इस माप के प्रनुसार प्रत्यन्त निकटवर्ती नारा भी पृथ्वी से ४०,००० मील दूर नीरा ।

िम पाराणीय अंतर या **परमाकाश** (Space) में हमारे जीवन-नाटक का अभि-नय तो रहा है यह दिस प्रवार शृत्य ही शृत्य है—इसका कुछ अनुमान पाठकगण इन अंकी-शरा पर समते हैं।

्म प्रमन्त शरप में हम केवल धरातल के जीवन में ही भलीभौति परिचित हैं। उगमें पृत्ती पर रेस्ट ने। ४००० मील नीचे हैं और हमके केवल तीन मील नीचे का, तथा धरात में पौन मील उत्तर का ही बुत्तास्त बिटिन हैं। इसके खतिरिक्त हम प्रकाश्य रूप से गमन परमाहास के जीवनहीन खीर शहर हो समस्ते हैं।

ाय ने मीचे का धरातल साम करनेवाले जहाली-द्वारा प्रत्यस्त गहरे समुद्र भी केवल ध गीत गतरे किया हुए हैं बीर बाकाशमामी यान ४ मील से कुछ ही अधिक ऊँचे पहुँच पाने हैं। मनुष्य गृह्यारो जान सात ही मील ऊपर गया है बीर वह भी खल्यन्त कह फेल-रूर। पैन मीन से पाधिक उँचाई पर होई पहीं नहीं उड़ सकता: बीर वायुयान-हारा दें भी उनाई पर ले पाये जाने पर बहुन से सुद्र पक्षी बीर कीट तो वहाँ पहुँचने से बहुत परी हो गीत हो। पने हैं।

# कालान्तर्भत पृथ्वी

पृथ्वी की उत्पत्ति और आयु के सम्बन्ध में वैज्ञानिकों ने, गत पचास वयों में, असन्त एक्ष्म और कौत्हलजनक कल्यनायें कर डाली हैं। परन्तु उनके वर्णन में गणित एवं मौतिक शास्त्रसम्बन्धी अस्यन्त एक्ष्म सिद्धान्तों की आवश्यकता होने के कारण उन कल्यनाओं के सार को भी यहाँ देने की ढिठाई हम नहीं कर सकते। वास्तविक वात तो यह है कि ज्योतिप एवं मौतिक विज्ञान ने अभी तक इन स्पष्ट कल्यनाओं से निकल कर अगली सीढ़ी पर कदम ही नहीं रखा है। अब तो पृथ्वी की आयु का अधिकाधिक अन्दाज़ा लगाने की ओर ही प्रवृत्ति हो गई है और स्वतन्त्र अह के रूप में, सूर्य की प्रदक्षिणा करनेवाले, नृत्यनिरत इस पृथ्वीपिएड का अस्तित्व भी लगभग २,००,००,००० वर्ण का समभी जाने लगा है। यहुत संभव है कि वह इससे भी बहुत पहले विद्यमान रहा हो; परन्तु हमारे होश उड़ाने के लिए—हमको सर्वथा हतबुद्धि करने के लिए—तो यही संख्या आवश्यकता से अधिक है।

स्वतन्त्र रूप से श्रास्तित्व में श्राने के पूर्व सूर्य श्रीर उसकी परिक्रमा करनेवाले पृथ्वी श्रादि यह, सभी फैले हुए द्रव्य के महान् भवर के रूप में श्राकाश में तेज़ी से घूमते रहे होंगे। दूरविक्षण-यन्त्र-द्वारा देखने पर श्राकाश में इसी प्रकार के तेजांमय द्रव्य के वादल—कुएडलाकार नीहारिका—स्थान स्थान पर एक केन्द्र की प्रदिक्तिणा करते हुए दृष्टिगांचर होते हैं। बहुत-से खगोल-शास्त्रक्त्रों की यह धारणा है कि सूर्य श्रीर उसकी परिक्रमा करनेवाले ये वह भी, किसी समय, इन्हों के समान कुंडलाकार थे, श्रीर कालान्तर में एकत्र हो, इन्होंने यह श्राधुनिक रूप धारण कर लिया है। श्रानन्त युगयुगान्तरों तक इस प्रकार उनके एकत्र होने की क्रिया जारी रही श्रीर उस समय, जिसके श्रंक हमने दिये हैं, पृथ्वी श्रीर चन्द्रमा पृथक रूप से दिखलाई पड़ने लगे। उस समय ये दोनों श्रामी धुरियों पर श्राजकल की श्रपेक्ता श्रीक तेज़ी से घूमते थे श्रीर सूर्य के श्रिषक निकट होने के कारण उनकी प्रदक्तिणा भी, वर्तमान काल की श्रपेक्ता, श्रीक तेज़ी से समाप करते थे। तय शायद इनके धरातल भी श्रत्यन्त प्रव्वलित श्रथवा पिघले हुए थे। उस समय सूर्य भी वड़े श्राकार का श्रोर वहुत बड़ा श्रीक का पिएड था।

गरि उन प्रतीत प्रमंग्य मुगो के पहले की—इतिहास के पूर्व की—पृथ्वी को प्राप्ती पर है। जारा देखना संगय होता, तो हम उस समय ऐसा हश्य देखने जिसकी तुलना वायु-ति गरा लोगे को गला कर साथ करनेवाली प्राप्तिक भट्टियों के उटर से, प्रथवा शीतल तेतर पर्ती पर लाने से पूर्व देखती हुई लावा (प्राप्तियोदगार) की धारा से की जा सकती है। उस समय करी उल भी नहीं दिखलाई पड़ता या क्योंकि संसार का सारा जल प्रत्यंत उत्तरा प्रतारण गरपक तथा धातुक्या-पृथ्ति प्रचण्ड वात्युक्त नभसण्डल में भाष के रूप में विकास था। उस युग में ज्वाल-पंत्र के समान वादलों से पृथ्ति उस प्राकाश के जपर

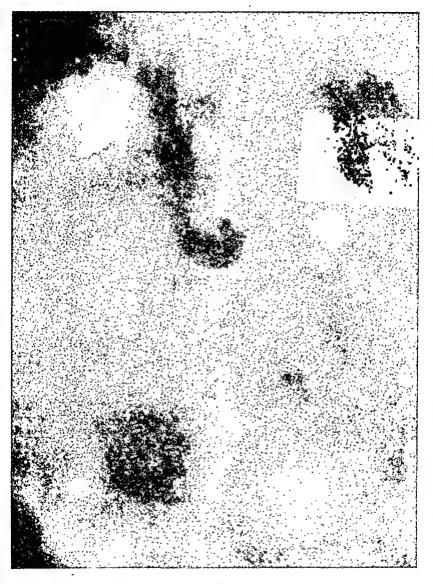

श्रन्थकारपूर्ण नीहारिका
(यह फ़ोटो सन् १६२० में संसार की सबसे वड़ी दूरवीन से लिया गया था। यह मारट विल्सन
दूरवीन से लिये सर्वप्रथम चित्रों में हैं)
श्रन्थकार-पूर्ण श्रीर प्रदीत दोनों प्रकार की नीहारिकार्ये होती हैं। श्रॅगरेज़ तत्त्व-ज्ञानियों के
मत के विरुद्ध प्रोफ़्रेसर हेनरी नारिस रिसल का मत है कि प्रदीत तस पिएडों के पृत्र
श्रन्थकार-पूर्ण तसपिएड विद्यमान थे।

निचली चट्टानो पर चीत्कार करती हुई प्रथम वर्षा प्रारम्भ हुई । इसके पश्चात् अनन्तकाल तक पृथ्वी का अधिकांश जल वाष्प के रूप में वायुमएडल में विद्यमान रहा। पर अब इन स्कटिक शिलाओं पर उष्ण जल-धारायें वहने लगीं और तालाव तथा भीतें वन गई जिनमें ये जल की धारायें प्रस्तरचूर्ण ला लाकर तलछट की तहें जमा करने लगीं।

श्रन्त में यह समय भी श्रा गया जब कि पृथ्वी पर मनुण्य खड़ा होकर श्रपने चारो त्रोर देख सकता था श्रीर इस पृथ्वी पर जीवन धारण कर सकता था। यदि हम उस समय यहाँ श्रा सकते तो हमको हरियाली से सर्वथा शून्य मृत्तिका-हीन लावा की भाँति चट्टाना



जीवनारम्भ के पूर्व का दृश्य े (लावा की भाँति चट्टानों के बड़े बड़े खरूट जिन पर मिट्टी का कोई चिह्न नहीं हैं।)

के ढेरों पर ही प्रचएड वात-पूरित नभमण्डल में खड़ा होना पड़ता श्रोर वर्तमानकाल के भयंकर त्कान से भी श्राधिक प्रचएड तथा उप्ण वायु के त्कान, श्रोर ऐसी तीव ममलधार वर्षा, जिसका इस शांत श्रीर धीमी पृथ्वी को कुछ भी श्रनुभव नहीं है, हमें व्याकुल कर का० २

देती। उस समय हम देखते कि उम प्रमण्ड वर्षा का जल किस प्रमार नदानी के नुर्ग से रंजित हो, भीषण् धाराखों में बहता हुया प्यार नदानी है। साद हर उनमें गर्फ दरें बनाता हुआ आय समुद्रों में जा जामर नदानी के सलहुद्र निद्रा रहा है। इसके खितिरक्त घने बादलों के भीतर में आकाण में प्रमान रूप में गमन एका हुआ महान सूर्य भी हमको दृष्टि गोचर होता। प्यार सूर्य तथा चन्द्र की जाता है साथ नियापति मुक्तम खाते, खोर पृथ्वी पर उथल पुथन हुया गरनी। यतमानकान में निष्यकात्र की स्वान एक ही पास्व दिस्तानेवाला चन्द्र भी तथ हमनी प्यान प्रम्य पास्वी की दिस्तान प्यार प्रमान हुआ स्पष्टतया दौराना।

श्रव पृथ्वी पुरानी पड़ गई। ज्यो ज्यो युग बीतने गये त्यो त्ये दिन वाने लगा। सूर्य की दूरी श्रिषक होती गई। उनका तेज भी मन्द्र होने लगा। चन्द्रमा की गति पा धील हो चली थी। वर्षा श्रीर तृकान भी श्रव पहले की भीति प्रचएक न होने थे प्येर क्योरे पर के स्रादि समुद्रों में जल बढ़ने लगा श्रोर वे महासमुद्र बन गये को हमारी पुर्वी हो। तेनी से परिधान की तरह वेष्टित किये हुए हैं।

परन्तु पृथ्वी पर उस समय तक जीवन का प्रावृशीय नहीं हुन्ना था। समह जीवन हीन ये श्रीर चट्टानें शुक्त थी।

# व्राण का प्रादुर्भाव

यह तो अब सभी जानते हैं कि मानव-स्मृति एवं परमरागत कथाओं से पहले की जीवन-दशा का ज्ञान हमको स्तरीय चट्टानों (Stratified Rocks) में मिलनेवाले फोसिलां (Fossils) अर्थात् शिलासम कठौर हुए तत्काजीन जीवधारियों श्रौर उनके चिहों-द्वारा हुआ है। इन स्लेट (slates) शेल (shale), चूने के पत्थरों (limestones) श्रीर रेतीले पत्थरों में हमको हिड्डियाँ, घोंचे (कोप', वृक्षों के तन्तु-स्तम्म एवं फल, पदिचह श्रीर खुरैंच इत्यादि के साथ ही साथ, श्राचकालीन ज्वार-भाटे में श्रानेवाली लहरों तथा वर्पा-विन्दुत्रों के त्राघात-चिह्न तक सुरिच्चत मिलते हैं। इन चट्टान-श्रंकित लेखों का ग्रत्यन्त श्रम-पूर्वक परीक्षण करने के उपरान्त ही पृथ्वी का यह जीवन-इतिहास गाँठ-गुँठ कर तैयार किया गया है; और यह वात अब प्रायः सभी को मालूम है। स्तरीभृत चट्टानों (Stratified rocks) की तहें (strata) एक दूसरी पर स्पष्टतापूर्वक रखी हुई नहीं मिलतीं, वरन वार-म्यार लूटे ग्रीर ग्रामिसमर्पण किये हुए पुस्तकालय के पत्रों की भाँति ये शिलाये भी कहीं चकनाच्र हैं तो कहीं मुड़ गई हैं; कहीं विखरी हुई हैं तो कहीं एक दूसरे के संयोग में या गई हैं। इस लेखमाला को सुव्यवस्थित रूप देकर पढ़ने योग्य बनाने के उद्योग में कितने ही विद्वानों को जीवन-पर्यन्त सतत परिश्रम करना पड़ा है। लोगों का अनुमान है कि इन शिलालेखों-द्वारा लगभग १,६०,००,००,००० १ त्रारव साठ करोड़) वर्षों का न्यीरा माल्म होता है।

प्राण (Life) चिह्नों से सर्वथा शत्य दीख पड़ने के कारण ही इस लेखमाला के आदिम पापाणों का नाम भ्-गर्भ-शास्त्रियों ने निर्जाब शिला' (Azoic Rocks) रम्या है। ये चहाने उत्तरीय अमेरिका के बहुत विस्तृत च्लेत्र में फैली पड़ी हैं। उनकी मीटाई को देखते हुए भू-गर्भ-शास्त्रियों का अनुमान है कि उपरोक्त १ अरब साठ करोड़ वर्षीय भू-गर्भ- काल का कम से कम आधा समय तो इसी खुग में खप गया होगा—अर्थात् इन्हीं के बनने में व्यतीत हो गया होगा। इस महत्त्वपूर्ण बात को हम पुनः इन शब्दों में दुहरा सकते हैं कि संसार में जल और स्थल की विभिन्नता सर्वप्रथम प्रकट होने के समय से आज तक जितने युगयुगान्तर बीत चुके हैं उनके आधे समय में पृथ्वी सर्वथा जीव-शत्य अथवा

प्राणिविहीन थी। या यो किहए कि उस आषे काल में जीवन के चिह्न नहीं मिलते। वर्षा-धात और लहरों के चिह्न तो इन पापाण-शिलाओं में मिलते हैं परन्तु प्राणियों के चिह्न अथवा उनकी पद्षंक्तियों का उनमें कहीं पता नहीं लगता।

फिर जैसे जैसे हम इन लेखों का ज्ञान प्राप्त करते हुए त्यागे बढ़ते हैं वैसे वैसे, अतीत कालीन प्राणि-चिह्न (signs of life) भी प्रकट होकर अधिकाधिक दीखने लगते हैं । संसार के इतिहास के इस अतीत प्राणि-चिह्न-काल का नाम पूर्व लुप्त जोच-काल (Lower Palaezoic Age) रखा गया है। जुद्र शंखों के केप,

समुद्र-तृण (sea weeds), पादपों के तन्तु एवं पुष्पसरीखे ज़फाइट (८००phytes) के शिरोभाग, सामुद्रिक कीट श्रीर कस्टेशिया (Urustacea) श्रादि अपेक्ताकृत अधिक सरल देह-धारियों के चिह्नों से हमको मालूम होता है कि पृथ्वी पर जीवन या प्राण का प्रादुर्भाव हो चुका था। स्पन्दन करनेवाले स्रान्ट लाइस (plant-lice) सरीखे रेंगकर चलनेवाले, श्रीर फिर सिमिट कर कन्द्रकाकार वन जाने की शक्ति रखनेवाले, टाइलोवाइट (l'rilobites) नामक विशिष्ट प्राणी बहुत पहले उत्पन्न हो चुके थे। फिर कई लाख वर्ष वीत जाने पर एक प्रकार के सामुद्रिक विच्छु दीख पड़ते हैं। इनके समान (र्क्ति-सम्पन एवं द्वागामी जीवधारी संसाद में, इससे प्रथम, उस समय तक उत्पन्न नहीं हुए थे।



्र ट्राइलोबाइट का फ्रोंसिल (कुछ परिवर्धित)

इन जीवधारियों में से एक भी बृहदाकार न था, अन्यन्त विशाल समके जानेत्राले विशेष प्रकार के विच्छुआं की लम्बाई ९ फीट से अधिक न थी ! पशु और पादप दोनों ही का इस समय स्थल पर अभाव था । लेखमाला के इम अंश में हमको मछलियों अथया मेरुद्रेखयुक्त अन्य प्राणियों के अस्तित्व के चिह्न भी उपलब्ध नहीं होते । पशुआं और पादपों के अवशिष्ट चिह्नों से पता लगता है कि इस युग के प्राणी ज्वार-माटे के या



केम्ब्रीय युग के समुद्री जीव (१ त्रीर ८) सान्द्रमत्स्य, (२) तैरनेवाला शम्बूक, (३० तन्त्वपत्ती मत्स्य ।

प्राणिविहीनं थी। या यां किहए कि उस आधे काल में जीवन के चिह्न नहीं मिलते। वर्षा-धात और लहरों के चिह्न तो इन पापाण-शिलाओं में मिलते हैं परन्तु प्राणियों के चिह्न अथवा उनकी पदपंक्तियों का उनमें कहीं पता नहीं लगता।

फिर जैसे जैसे हम इन लेखों का ज्ञान प्राप्त करते हुए त्र्यागे बढ़ते हैं वैसे वैसे, अतीत कालीन प्राणि-चिह्न (signs of life) भी प्रकट होकर अधिकाधिक दीखने लगते हैं । संसार के इतिहास के इस अतीत प्राणि-चिह्न-काल का नाम पूर्व लुप्त जोच-काल (Lower Palaczoic Age) रखा गया है। जुद्र शंखों के केग,

समुद्र-तृण (sea weeds), पादपों के तन्तु एवं पुष्पसरीखे ज़फाइट (Zoophytes) के शिरोभाग, सामुद्रिक कीट श्रीर क्रस्टेरिया (Urustacea) श्रांदि अपेक्ताकृत अधिक सरल देह-धारियों के चिह्नों से हमको मालूम होता है कि पृथ्वी पर जीवन या प्राण का प्रादुर्भाव हो चुका था। स्पन्दन करनेवाले सांन्ट लाइस (plant-lice) सरीखे रेंगकर चलनेवाले, श्रीर फिर सिमिट कर कन्द्रकाकार वन जाने की शक्ति रखनेवाले, दाइलोवाहट (l'rilobites) नामक विशिष्ट प्राणी बहुत पहले उत्पन्न हो चुके थे। फिर कई लाखं वर्ष बीत जाने पर एक प्रकार के सामुद्रिक विच्छु दीख पड़ते हैं। इनके समान रिकि-सम्पन्न एवं द्रुतगामी जीवधारी संसाद- में, इससे प्रथम, उस समय तक उत्पन्न नहीं हुए थे।



ट्राइलीवाइट का फ्रोसिल (कुछ परिवर्धित)

इन जीवधारियों में से एक भी बृहदाकार न था, अत्यन्त विशाल समभे जानेवाले विशेष प्रकार के विच्छुआं की लम्बाई ९ फीट से अधिक न थी ! पशु और पादप दोनों ही का इस समय स्थल पर अभाव था । लेखमाला के इस अंश में हमको मछलियों अथवा मेरुदराहयुक्त - अन्य प्राणियों के अस्तित्व के चिह्न भी उपलब्ध नहीं होते । पशुओं और पादपों के अवशिष्ट चिह्नों से पता लगता है कि इस युग के प्राणी ज्वार-भाटे के या

उथले जल में रहते थे। यदि परिमाण मम्बन्धी विषमता के गीण मान कर एम पूर्व लुम जीव युग के वनस्पति श्रीर प्राणियों के श्राधुनिक समकन्त उदाहरण देगाना नाहे तो एमे छोटे से पहाड़ी ताल श्रथवा कीच से एक विन्दु जल लेकर नुदर्वाक्षण यंग्रास उसरी

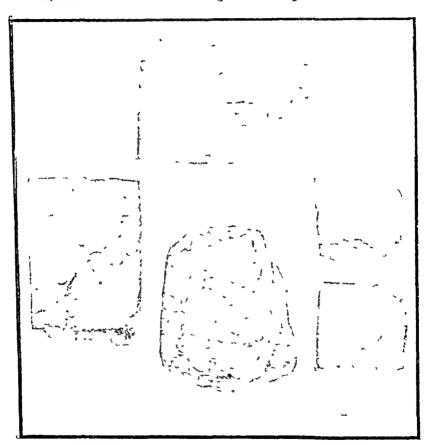

लिङ्गुला की कई जातियों के लुप्त जीव-युग के फ़ोसिल (कंडुस्थ के अत्यन्त प्राचीन वर्ग के प्राणी अब तक जीवित हैं)

जॉच करनी चाहिए। इस जलबिन्दु मे दीख पड़नेवाले छोटे-छोटे क्र्स्टेर्शया (Crustacea), घोंघे (Shell-fish), जूफाइट (Zoophyte) श्रीर ऐलगी (Algae) हमारे इस

ग्रह पर, किसी स्मय जीवनकला की चरम सीमा तक पहुँचनेवाले अपने अनुरूप यहे-बहे प्राणियों से मिलते-जुलते ही प्रतीतं होंगे।

परन्तु यह याद रखना चाहिए कि पूर्व जुमजीव-युग की चट्टानों में हमें इस ग्रह पर प्रथम प्रादुर्भूत जीव का प्रतिनिधिस्वरूप कुछ भी चिह्न नहीं मिलता। श्रस्थि श्रथवा श्रधिक कठोर अवग्ववाले शंख तथा श्रक्ति-सदृश वृहदाकार काफ़ी वज़नी प्राणियों के ही, पद, पंक्ति श्रथवा चिह्न, मिट्टी पर श्रंकित हो सुरक्षित रह सकते हैं। श्रीर उन्हीं के श्रवयव दयकर शिला-सम कठोर (फ़ीसिल) हो जाने के कारण श्रपना चिह्न छोड़ सकते हैं। श्रन्य प्रकार



चिरोधीरियम युग के स्तरों में लेब्रिन्थोडाएट के वने हुए पद-चिह

के प्राणियों का कुछ भी चिह्न नहीं रहता। इस समय भी, संसार में लाखों करोड़ों जुद्र-कायिक प्रांणियों के अवयव इतने मृदु एवं कामल हैं कि भविष्य में भू-गर्भशान्त्रियों के उनके अस्तित्व के चिह्न मिलना सर्वथा असम्भव है। अतीत में भी, इसी प्रकार, इन्हीं के सहश, करोड़ों और पद्मों प्राणी इसी पृथ्वी पर उत्पन्न हो, फल-फूलकर, विना चिह्न छोड़े हुए अवश्य ही नष्ट हो गये होंगे। संभव है कि जिसे हमने निर्जीव युग (Azoic period) के नाम से प्रसिद्ध कर रखा है उस युग के समुद्रों और भीलों के उप्ण और उथले जल में अस्थिविहीन (jelly-like), कापरहित और हड्डीहोन असंख्य प्रकार के निम्नप्राणियों की भरमार रही हो। इसी भाँति सूर्यप्रकाशयुक्त समुद्र के किनारे के ज्वारभाटा के जल से धुली हुई पृथ्वी पर भी हरे रङ्ग के अनन्त पीदे तैरते हुए मैल (seum) की

भौति फेले रहे हों। जिस प्रकार किसी महाजन की काठी के खाते, प्रत्येक पट्टांगी के अस्तित्व का प्रमाण नहीं हो सकते; उसी प्रकार चट्टांगों की इस लेखमाला-द्वारा हमको अतित कालीन समस्त प्राणियों की जीवनकथा की भी जानकारी नहीं हो सकती । प्राणियों की विशिष्ट जातियों जब साव-द्वारा केंद्र केंग्य (spicule) नोक या हाल की तरह पीठ (Carapace), अथवा चूने से निर्मत टाल या तना (lime-supported stem) उत्पन्न करती हैं तभी तो वे भविष्य के लिए ममाला छोट्ट सकती हैं। और तभी तो वे चिद्र इन लेखमालाओं में स्थान पाते। परन्तु पापाण-सम कठोर प्राणि-अवयवा का भारण करने वाली इन शिलाओं से भी अधिक पुरातन चट्टानों में कहीं कहीं ग्रेफ़ाइट (graphite) नामक, सर्वथा विशुद्ध कर्वन तस्व भी पाया जाता है। इसी कारण कुछ वैज्ञानिकों का यह मत है कि किन्हीं अज्ञात जीवधारियों की प्राणिकियाओं (vital activities) द्वारा ही यह ग्रेफ़ाइट, इस प्रकार, अन्यमिश्रित पदार्थों से अलग किया गया होगा।

#### मत्स्य-कल्प

जिस समय संसार की उत्पत्ति कुछ ही सहस्र वर्ष पुरानी मानी जाती थी, उस समय विभिन्न वनस्पितयों और जन्तुओं के भेद निश्चित एवं अपिरवर्तनीय समक्ते जाते थे। यह माना जाता था कि प्रत्येक जाित के जीवों के। हम आज जिस रूप में देख रहे हैं वे उसी रूप में उत्पन्न किये गये थे। परन्तु चट्टानों की लेखमाला के अध्ययन से मानव-जान में जैसे जैसे बृद्धि होती गई वैसे वैसे उपरोक्त धारणा के स्थान में यह शंका उपस्थित होने लगी कि वहुत से प्राण्टिभेद, युग-युगान्तरों में, शनैः शनै; परिवर्तित होकर उन्नित करते गये हैं। और फिर उसी शंका ने, कालान्तर में, बृद्धि पाकर प्राण्टि-विकास-वाद (Theory of Organic Evolution) का रूप धारण कर लिया। इस सिद्धान्त के अनुसार भृमण्डल के पशु-पादप आदि समस्त वर्गीय प्राण्टी, निर्जीव (Azoic Age) युगीय समुद्र-निवासी कियी अत्यन्त सरल और प्रायः आकृतिहीन जीवधारी से युगयुगान्तरों में धीरे धीरे परिवर्तित और विकसित हुए हैं।

पृथ्वी की आयु की धाँति प्राणि-विकास-वाद के प्रश्न पर भी प्राचीन काल में अत्यन्त कर्र वाद-विवाद हुए हैं। एक समय था जब प्राय: दुर्वोध युक्तियों के आधार पर प्राणि-विकास में विश्वास करना, ईसाई, यहूदी और मुसलमानों के युक्तियुक्त सिद्धान्ता के विरुद्ध समभा जाता था। परन्तु वह समय कभी का बीत चुका। अब तो कट्टर कैथालिक और प्रीटैस्टेंट आदि पंथावलम्बीय ईसाई, यहूदी तथा मुसलमान भी इस अधिक नवीन एवं विशद—'समस्त प्राणि-वर्गों के एक ही उद्गम'—सिद्धान्त का स्वतन्त्रतापूर्वक मानते हैं। पृथ्वी परं जीवन (life) कभी सहसा प्रकट नहीं हुआ। अतीत के समान वर्तमान काल में भी जीवन (life) का विकास हो रहा है। आदिम ज्वार-माटे के पंक-स्पन्दन-मात्र ने विकसित होकर प्राणि-शक्ति (life) कल्पनातीत युगयुगान्तरों से धीरे धीरे स्वाधीनता-शिक्त और चेतनता लाभ करती आ रही है

व्यक्ति-समृह का नाम ही जीवन (life) है। व्यक्ति उन निर्दिष्ट पटाथों के। कहते हैं जो चेतनारिहत, गतिहीन एवं अनन्त द्रव्यकणीं अथवा भौतिक राशियों ने सर्वथा भिन्न होते हैं। अन्य द्रव्यों के। पचाकर अपना अंश बनाना और मंतित उत्पादन करना,— इनके ऐसे देा विशेष स्वाभाविक गुण हैं जो निर्जीव द्रव्यों में कटापि नहीं है। मकते। ये भोजन भी करते हैं और संतानीत्यादन भी । इनसे उत्पन्न होनेवाले अन्य व्यक्ति, वहन श्रंशा



समुद्री विच्छू का नम्ना जिसमें उसका शारीरिक त्रावरण दिखलाया गया है।

में इनसे समानता रगते हुए भी, सर्देव थां.' वहुत श्रममान श्रथवा भिन्न ही होते हैं। प्रत्येक व्यक्ति श्रीर उसकी मंतान में, जातिगत एवं वंशज समानता के साथ ही साथ, व्यक्तिगत भिन्नता भी होती है जो प्रत्येक माना-पिता श्रीर उनकी मतानों में पांडे जाती हैं। श्रीर यह सिद्धान्त प्रत्येक जाति श्रीर प्रत्येक जीवनावस्था में सदैव श्रवसत्य है।

संताना की माता-पिनायां से समा-नता श्रीर विभिन्नता का कारण वैज्ञानिक लाग श्रभी तक हमका नहीं समका सके हैं: परन्त मंत्रति में ऐसी समानता के साथ ही साथ विभिन्नता का देखकर हम भौतिक विज्ञान की अपेक्षा अपनी बुद्धि के भरासे अधिक दृढता से यह कह सकते हैं कि जीवन परि स्थिति में परिवर्तन होने पर वर्ग में भी तट-नुसार परिवर्तन श्रावश्यक है। प्राणि-वंश की जीवन-परिस्थिति में कुछ व्यक्ति ऐसे भी मिलेगे जो व्यक्तिगत विभिन्नताओं के कारण परिवर्तित परिस्थिति में अधिक सुगमता से रह सकते हैं श्रीर इसके विपरीत अन्य ऐसे भी होते हैं जिनका उस वदली हुई परिस्थिति मे श्रपने व्यक्तिगत भेद के कारण जीवित रहना भार हो जाता है। निष्कर्प यह निकला कि पहले प्रकार के जीवधारी, दूसरें। की अपेन्हा, समय तक जीवित रहेगे यौर उनकी संतति भी (अपेच्लाकृत अधिक होगी। इस प्रकार विविध जातिया के श्रीसत दर्जे के

प्राणी प्रत्येक पीढ़ी में अनुकूल परिस्थितियों की श्रोर सदा परिवर्तित होते रहेगे।

'प्राकृतिक चुनाव' या प्राकृतिक वरण (Natural Selection) कहलानेवाली यह क्रिया इतना वैज्ञानिक सिद्धान्त नहीं है जितना वंशीत्पादन श्रीर व्यक्तिगत विभिन्नताश्रों के श्रव- लेकिन या अध्ययन से किया गया निगमन या अनुमान है। वर्गों (उपजातियो) के परिवर्तन

विनाश और रक्षण के ऐसे अन्य कारण भी संभव हैं जिनके विपय में भौतिक विज्ञान अद्यावधि सर्वथा अनिश्चत हैं; फिर भी प्रारम्भिक काल से, जीवधारियों पर लागू होनेवाले प्राकृतिक चुनाव'' की किया के अस्तित्व के। न माननेवाला मनुष्य या तो जीवन के साधारण तत्त्वों से अर्नाभज्ञ है अथवा उसमें विचार करने की शक्ति का सर्वथा अभाव है।

जीवतत्त्व (Life) के प्रादुर्माव के विषय में बहुत-से वैज्ञानिकों ने विविध कल्पनायें की हैं जो प्रायः अत्यन्त कौत्हलजनक हैं; परन्तु वास्तव में जीवतत्त्व का प्राविमांव हुआ किस प्रकार—इसका यथार्थ ज्ञान न तो किसी के। है श्रीर न किसी ने श्राज तक निश्चयात्मक रूप से कोई अनुमान ही लगाया है। परन्तु उसका प्रादुर्माव, सूर्य-प्रकाश-युक्त उप्ण एवं उथले खारी जलाशयों के पंक श्रथवा रेत में होना श्रीर फिर उसका वहाँ से स्थल की श्रोर किनारे पर



डेवोनियन गोह का एक फारिल

ज्वार-भाटे की सीमा तक और खुले हुए समुद्रों मंदूर तक फैलना तो प्रायः सर्वसम्मत सिङान्त है। आद्यकालीन पृथ्वी पर ज्वार-भाटा और समुद्र की धारायें थीं। इसी कारण बहुत से

प्राणी या तो वह कर समुद्र-तट पर त्रा जाते त्रीर वहाँ सूख जाते या गहरे ममुद्र में पहुँच कर वहाँ उसमें हूव जाते; जहाँ वे वायु तथा ताप के त्रभाव से नष्ट हो जाते थे।परन्तु प्राण्धारियों में मूल स्थापन कर त्रपना त्रास्तित्व बनाये रखने या समुद्र-तट पर पड़े हुए प्राण्धा में शुष्क होने से बचने के लिए वर्मक्ष या वहिर्चर्म निर्माण करने की प्रवृत्ति के तत्कालीन संसार की परिस्थिति से सहायता मिलती थी। रसनेन्द्रिय जायत होने पर प्रत्येक प्राण्धा की प्रवृत्ति व्यत्यन्त प्राचीन काल से ही उसका भोजन की त्रोर भुकाती थी। व्यत्र चलु इन्द्रिय जायत् होने पर जीवधारी गहरे समुद्रो त्रीर गुफात्रों के श्रंथकार श्रयत्रा भयेत्वाटक उथले जलाशयों के तापाधिक्य से बचने के लिए वहाँ से निकल त्राने का घोर प्रयत्न करते थे।

वहुत सभा है कि प्राण्धारिया के यह आद्यकालीन केाप खीर वर्मकृषी विहर्नमं प्राक्रमणुशील शत्रुयां से बचाव करने की अरेन्ना उनके खबयवां का शुष्क होने से



डेवोनियन युग की समुद्री गोह और अन्य मत्स्य

रेाकने के ही काम में अधिक आते हो। परन्तु दाँतों और नखों का प्रादुर्भाव भी पृथ्वी की सृष्टि के इतिहास में अत्यन्त प्राचीन काल से हुआ है।

अधिक प्राचीन जल-विच्छुओं का आकार हम पहले ही वता चुके है। युग-युगान्तर-पर्यन्त ये ही जीव समस्त प्राणधारियों के शिरोमिण थे। तत्पश्चात् पूर्व लुप्त जीवयुग की चटानों (Palaeozoic Rocks) का सिल्रियन नामक एक प्रकार की चटान में जो लुनजीव-युग की उन चटानों को दिया गया है जो पहले पहल वेल्स देश के सिल्रिया नामक स्थान में पाई गई थीं। जो भूगर्भशास्त्रियों के अनुमान से पचास करोड़ वर्ष पुरानी हैं चतु, दंत और तैरने की अधिक शक्ति तथा सामर्थ्य से सम्पन्न एक नवीन प्रकार का प्राणी मिलता है। रोड़दार यही सर्वपथम ज्ञात मत्स्य और प्राणी है। जाना हुआ सर्वप्रथम मेरुदएडयुक्त प्राणी यही है।

शिलालेखों के यमले विभाग में, जो डेवन-शायर में पाये जाने के कारण 'डेवंगिनयन' कम के नाम से विख्यात हैं, ये मछलियाँ अत्यन्त यह गई थीं। यौर इस यहुतायत के कारण ही शिला-लेखमाला का यह काल मत्स्य-कल्प के नाम से प्रसिद्ध हैं। उस समय विशेष याकार की मछलियाँ, जो अब पृथ्वी पर अप्राप्य हैं और जो आजकल की समुद्र गोह (Sharks) और स्टर-जियन (Sturgeons) सें कुछ मिलती-जुलती थीं, कभी पानी में दीड़ती थीं तो कभी वायुमण्डल में कूदती थीं; कभी स्तम्य (sea-weeds) को कुतरती थीं तो कभी एक दूसरी के पीछे भाग कर आक्रमण करती थीं। इनके कारण व्यति कालीन संसार के जल में एक नये प्रकार की चहल-पहल उत्पन्न हो गई थी। आजकल की दृष्टि से ये प्राणी कदािंप दी पंकाय नहीं कहे जा सकते। ये प्राय: दो-तीन फुट से अधिक लम्यों न होती थीं। परन्तु इस नियम के अपवाद में कोई कोई वीस फुट लम्बी भी मिल जाती हैं।

दन मछलियों के पूर्व पुरुपाओं का कुछ भी वृत्तान्त भृगर्भ-शास्त्र-द्वारा ज्ञात नहीं होता । ऐसा प्रतीत होता है कि पूर्ववर्ती जीवों के व्याकार से इनकी कुछ भी समानता न थी । इनके पूर्व पुरुपाओं के सम्बन्ध में जीत-शास्त्र के ज्ञाताओं के बड़े कीत्हल-पूर्ण विचार हैं । वे विचार इनके वर्तमान कालीन सजातीय प्राणियों के व्यर्थों के विकास तथा व्यन्य सोतों के व्यर्थयन हारा निश्चित किये गये हैं । प्रकाश्य रूप से तो ऐसा जान पड़ता है कि इन मेरदर्डयुक्त पशुओं के पूर्ववर्ती जीव, जल में तैरनेवाले केमल व्यवयव-युक्त जुद्र प्राणी ये जिनके शारी में मुँह व्यार उसके व्यास-पास दात के समकज्ञ कठोर व्यवयवों की सर्वप्रथम रचना हुई । डॉगिकिश (Dogfish) व्यीर स्केट (Skate) नामधारी विशेष प्रकार की मछलियों के मुख में ऊपरी ब्यार निचला भाग निरा दांतों से भरा होता है; ब्यार ये ही दांत, होठों के पाम चपटे दांतों-सहश बल्क के विकसित होने पर भूगर्भकालीन लेखमालाव्यों के ये मत्त्य, व्यतांत-कालीन व्यंधकार से निकल कर प्रकाश में तेरने लगे, ब्यार शिलाव्यों में मिले हुए लेखों- द्वारा उनका, सर्वप्रथम मेरदर्डयुक्त प्राणियों के रूप में, दर्शन हुव्या।

# कोयले के दलदल का श्रथवा जल-थल-चारी जीवयुग

मत्स्य-कल्प में स्थल, प्रकाश्यरूप से, सर्वथा प्राणिहीन ही था। पर्वत-शिखरों तथा यट्टी चहानों के उठे हुए भागों पर तब केवल धूप श्रीर मेंह ही पड़ा करते थे। जो बास्तव में मिट्टी कहलाती है, वह, उस समय न थी क्योंकि मिट्टी बनाने में सहायता देनेवाले के चुश्रों का तब तक जन्म न हुआ था श्रीर न चहानों के टुकड़ों को चूर-चूर करनेवाले पीदे ही तब तक उत्पन्न हुए थे। सियार श्रीर शक्रिरी (moss or lichen) का भी उस समय चिह तक न था। तब प्राणी केवल समुद्र में ही पाये जाते थे।

इस प्राणि-शून्य शिलामय जगत् के जलवायु में तव महान् परिवर्तन हुआ करते थे। उनके मूलकारण अत्यन्त क्लिप्टकल्प होने के अतिरिक्त अभी तक हमारी समभ में भले प्रकार नहीं श्राये हैं। पृथ्वी की मार्गाकृति के परिवर्तन, भ्रमणशील धुरियों के धीरे-धीरे स्थानच्युत होने, महाद्वीपों की आकृति वदलने श्रीर, इन सबके साथ ही साथ, शायद सूर्य की उप्णता में भी न्यूनताधिकता होने से हमारी पृथ्वी के सुदीर्घ चेत्र कभी ता बहुत समय तक शीतल होकर वर्फ़ से ढके रहते थे श्रीर कभी हमारे इसी ग्रह पर फिर लाखों वर्ष तक उष्ण अथवा सम-शीतोष्ण जल-वायु हो जाते थे। मालूम होता है कि उस समय के इतिहास में -- इसी मेदिनी के गर्भ में -- कुछ महान् कियायें होती रहती थीं, श्रीर लाखो वर्षपर्यन्त, ऊपर की त्रोर उछाले हुए पदार्थीं के संचय जब ज्वालामुखी के रूप में फट कर बाहर निकल पड़ते थे अथवा धरातल को ऊँचा कर देते थे तो पर्वत-मालाओं की परिस्थिति श्रीर भृमंडल के महाद्वीपों की श्राकृतियाँ वदल जाती थीं। समुद्र श्रधिक गहरे अधिक ऊँचे और ऋतुएँ अत्यन्त विषम हो जाया करती थीं। इस उथल-पुथल के पश्चात् फिर, युगोंपर्यन्त अधिक शांति के स्थिर साम्राज्य में, कुहासे मेह और नदियों-द्वारा पर्वती की उँचाइयाँ छटने से उनका चूरा समुद्र के श्रंतस्तल में जा बिछता था। इसके फलस्वरूप अर्थात् उसकी तरी मेंरेत बिछ जाने के कारण वह दिन दिन उथला श्रौर चौड़ा होकर अधिकाधिक भू-भागों पर फैलता जाता था। पृथ्वी के इतिहास में ऐसे भी युग हुए हैं जब धरती ऋधिक ऊँची श्रीर समुद्र श्रिधक गहरे, या धरती श्रिधक समतल श्रीर समुद्र श्रिधक उथले हो गये थे। ऊपरी भाग पर **पपडी** (crust) बनने के समय से त्राज तक पृथ्वी धीरे धीरे निरन्तर अधिकाधिक शीतल ही होती जाती है—यह धारणा पाठकों को सर्वथा चित्त से निकाल देनी चाहिए। पृथ्वी में शीतलता आ जाने के बाद उसके धरातळ (surface) पर भू-गर्भ के तापकम (temperature) का प्रभाव पड़ना बंद हो गया। इस बात के चिद्व



कर्वनिफ़रस दलदल (कोयले की खान का पूर्व रूप)

मिलते हैं कि जिस युग को हम निर्जीव युग कहते हैं उसमें भी ऐसे युग-हिम-कल्प (Glacial Ages)-हुए हैं जिनमें पृथ्वी वर्फ़ या तुगार से सर्वथा दकी हुई थी।

मत्स्य-कल्प के य्रांतकाल मे—ची ते थीर उथले समद्र तथा करुट्टीं (lagoons) की बहुतायन होने पर ही—जीव सृष्टि जल से निकल कर स्थल में सहलता पृथंक फलने लगी। इसमें सन्देह नहीं कि प्रचुर राशि में प्रकट होनेवाली तन्कालीन जीवाहातियों के अधिक प्राचीन प्रतिरूप भी लाखों वर्ष पूर्व संसार में श्रम्पष्ट एव श्रप्रकाश्य विधि से विक्रितित हो रहे थे: परन्तु दिन दूनी रात चौगुनी उचित करने का श्रवसर उनकों उसी समय मिला।



जल-थल-चारी युग के एक भीमकाय जीव लेबिरिन्थोडाएट के शिर की हड़ी।

म्थल-विजय में स्थावर-सृष्टि (बृक्षादि) का न्थान वाम्तव में पश्यो से प्रथम होने पर भी यह कहना शायद ठीक ही होगा कि इन्नी की उस यात्रा के पश्चात पण भी तुरसारी उनका श्रनुगमन करने लग गये। लहराते हुए जल के हट जाने पर, त्रपनी पत्तियों को उठाकर धूप में फैलाये रखने के लिए किसी टिकाऊ ब्रीर कड़ी टेक की व्यवस्था करना इन वक्षों के लिए सर्वप्रथम समस्या थी ग्रीर जल के निकट न होने से-जिसा ग्रभी ऊपर कह श्राये हैं-नीचे की गीली भूमि से पानी किस प्रकार पीदा के तन्तुयों में पहुँचाया जाय-इसके उपाय हूँ ट्र निकालना उनके लिए दूसरी समस्या थी। परन्तु काष्ट्रजाल (woodtissue) या रेशो का विकास होने

पर ये दोनो समस्यायें हल हा गई। इनसे पौदो को टेक भी मिली धौर इनके द्वारा पत्तों तक पानी भी सुगमता-पूर्वक पहुँचने लगा। चट्टानो की लेखमाला मे ख्रव सहसा विभिन्न जातीय दलदलों में उत्पन्न हुए का शिक (Woody plant) पौदों के समृह के समृह हिंगोचर होने लगते हैं। इनमें शैवाल के बड़े बड़े बच्च, हंसराज और दैत्याकार हॉर्स-टेळ (Horsetail) नामक बच्च विशेष ही सुख्य हैं। फिर युगयुगान्तरपर्यन्त भिन्न भिन्न खाकृति के पशु भी—इनके साथ ही साथ धीरे धीरे जल से बाहर रेगकर—निवलने लगे। इनमें, शतपद और सहस्तपद जीव भी थे और आदिम कीड़े भी; प्राचीन राजकेकड़ों (King-

crabs) के सजातीय प्राणी भी थे और समुद्री विच्छुओं के भी। ये क्रमशः सर्वप्रथम मकड़ी और स्थल के विच्छू कहलाये; फिर कालान्तर मे रीढ़हार पशु भी मिलने लगे।

अधिक प्राचीन काल के कुछ कीट आदि बहुत बड़े होते थे। उदाहरण के लिए सपद्म नाग (Dragon Flv) के समान प्रतीत होनेवाली तत्कालीन बड़ी मिक्क्यों ही परे। सहित उन्तीस इंच लम्बी होती थी।

इन नवीन वर्गों और जातियों ने अब अनेक प्रकार से अपने शरीर के हवा में साँम लेने येग्य बना लिया था। इस समय तक समस्त प्राणी केवल पानी में युली हुई हवा द्वारा ही साँस लेते थे और यही बात वर्तमान पशु-जगत् के भी करनी पड़ती है। परन्तु आवश्य कता पड़ने पर शरीरस्थ जलकर्णों के। अनेक प्रकार से प्राप्त करने के उपाय भी अब पशु समार के। प्राप्त हो गये थे। फेफड़ों के सर्वथा सुख जाने पर तो आजकल के मनुष्यों का भी टम



एक लेवीरिन्थौडाएट (ऐरीश्रोप्स) की ठठरी

युट जायगा; मानवीय फेफड़ों की सतहो के आर्ड रहने पर ही हवा उनके द्वारा रुधिर में प्रवेश कर सकती है। पुराण-कालीन गलफड़ों के ऊपर हक्कन बन जाने से जलकणां का स्ख़ना वन्द होने पर अथवा शरीर के भीतर निलकाओं या अन्य किसी अवयव के परिवर्धित होकर निरन्तर जल से आर्ड रहने पर ही पशु हवा में साँस लेने के। समर्थ हो सकता है। रीड़ हड़ीवाली आदिम-मछालियाँ जल में जिन गलफड़ों से श्वास लेती थां उनके द्वाग स्थल पर श्वास लेना असंभव था और पशु-सृष्टि में यह विभाग होते ही पानी में तरनेवाली मछालियों के ब्लैंडर ने परिवर्तित एवं परिवर्धित होकर शरीरस्थ श्वासयन्त्र अथवा फुपफुन का रूप धारण कर लिया। जल और यल दोनों ही पर एक साथ रहनेवाले प्राण्यां का—जिनमें आडवल के मेंहक और गोह का नाम लिया जा सकता है—जीवन जल हो

में प्रारम्भ होता है और उस समय वह गळफड़ों (gills) द्वारा ही श्वास लेते हैं। तदनन्तर जिस प्रकार बहुत-सी गळुलियों के गले में मांस वढ़ जाने पर थेले के समान, मांस के श्वाम-यन्त्रों की सृष्टि होती है उसी प्रकार से इन प्राणियों के गले में भी वैमी ही मांस की वृद्धि होती है और इसके द्वारा श्वास लेना प्रारम्भ होते ही पशु स्थल पर त्या जाता है तथा गलफड़े तथा उनके छिद्र लुप्त होने लगते हैं। (केवल एक छिद्र ही रह जाता है त्या अपर मांस का दक्कन वन जाने से वह कान के छिद्र और पर्दे का कार्य करता है।) इम परि-वर्तन के पश्चात् पशु धरती पर ही रह सकता है; परन्तु खंडे देने और वंश-वृद्धि के लिए उसके। पानी के किनारे ही जाना पड़ता है।

जिस युग (Age of Swamp) में पृथ्वी इस प्रकार जलमयी हो रही थी थ्रोर स्थल पर बुक्षों की स्रष्टि का प्रारम्भ हो रहा था उस समय रीढ़ की हर्द्वीवाले पशु भी हवा में इसी प्रकार श्वास लिया करते थे थ्रौर उनकी गएना भी जल-थलगामी जीवों (amphibia) में ही की जाती थी। उनका श्राकार प्रायः श्राजकल के गांह के समान होता था थ्रौर उनमें कुछ एक तो ख़ासे बड़े भी होते थे। यह ठीक है कि वे थल पर ही रहते थे; परन्तु इन थलचारी जीवों को भी सदा गीली श्रौर सोली भूमि के निकट निवास करने की श्रावश्यकता होती थी। इसी प्रकार तत्कालीन बृद्ध भी स्वभाव से जल-थल-वासी होते थे। उस समय तक उनके फल श्रौर बीजों की इतनी श्रधिक उन्नत दशा न हुई थी कि धरती पर गिरने के पश्चात् वर्षा श्रौर श्रोसजनित जल-कण्।-द्वारा ही परिवर्धित हो सके । वीज-पाटिलयों (Spores) का पानी में गिरना बुक्षोत्पत्ति के लिए तव श्रत्यन्त श्रावश्यक था।

हवा में जीवित रहने के लिए प्राणियों को कैसी कैसी श्रद्धत एवं दुरुह श्रावश्यकतायें पूर्ण करनी पड़ीं—इसकी खोज निकालना तुलनात्मक शरीरिविज्ञान (Comparative Anatomy) का श्रत्यंत कौत्हलपूर्ण श्रंश है। पशु श्रीर वृद्ध दोनों की ही सर्वप्रथम सृष्टि जल में हुई थी। उदाहरणार्थ; मळुली से उच्च मनुष्यपर्यन्त मसस्त रीढ़दार प्राणी श्रंटावस्था में श्रथवा जन्म लेने से पूर्व ही विकास की प्रथम श्रेणी के। समाप्त कर देते हैं; श्रीर इसी दशा में उनके गलछिद्र भी (विकास के कारण) जन्म लेने से प्रथम ही वन्द हो जाते हैं। मळुलियों की श्रिषक उन्नत श्रीण्यों में भी, पानी से धुलनेवाली श्रांखों पर —उनको सदेव श्राद्ध रखने के लिए—पलक तथा जल चुत्रानेवाली विशेष मांसिप्एड (glands) होते हैं। वायु की निर्वल शब्द-तरंगों के। पकड़ने के लिए ही कान के पदीं की श्रावश्यकता हुई। इसी प्रकार शरीर के प्रत्येक श्रवयव के। श्रपने के। वायु-परिस्थित (Aerial conditions) के श्रनुकूल बनाने के लिए श्रपने में बहुत-से संशोधन तथा परिवर्तन करके जहाँ तहाँ गाँठगूँठ करनी पड़ी है।

यह कार्यन काल (Carboniferous Age) जल-थल-चारी जीवों का युग कहाता है। इसमें प्राणी समुद्र से मिली हुई भीलों तथा जलाशयों के निकट, नीची एवं गीली भूमि में ही निवास किया करते थे। सृष्टि का विस्तार इतने ही च्लेत्र तक परिमित था। पहाड़ियाँ और ऊँची धरितयाँ उस समय तक सर्वथा वंडी और जीवन-शून्य ही थीं। हवा में श्वास लेना सीख लेने पर भी प्राणियों का उत्पत्ति-स्थान, उस समय तक भी जल ही चला आता था। वंशोत्पत्ति के लिए उनको फिर भी जल ही की शरण लेनी पट्ती थी।

### सरीस्ट्रप-कल्प

जल-थल-चारी जीवयुग के अर्थात् कार्यन-कालीन (Carboniferous) जीव-संकुल के पश्चात् सुदीर्घ सूखे और भयंकर युग प्रारंभ हो गये। चट्टान लेख-माला में ये युग रेतीले पत्थरों आदि की मोटी तहों से प्रदर्शित हैं जिनमें फ़ोसिलों की संख्या अपेक्षाकृत नगएय रह जाती हैं। उस समय पृथ्वी का तापमान (Temperature) अत्यन्त अस्थर था और सुदीर्घकाल तक यहाँ पर हिम-सा कठिन शीत भी पड़ता था। इन्हीं कारणों से पूर्वकालीन अन्पदेशीय तृग्णादिक-संकुल की वृद्धि रुक गई और उपरोक्त नवीन तहों के इनके ऊपर निरन्तर चढ़ते रहने से यह आद्य-कालीन वृक्षादिक उनके भार से सिमिट कर परिवर्तन द्वारा कुछ ऐसे धातु-सदृश कठार हो गये कि आजकल संसार में पाई जानेवाली कोयले की खाने ' उन्हीं की रूपान्तर-मात्र हैं।

किन्तु परिवर्तन-शील युगों में ही प्राणतत्त्व (Life) अत्यन्त शीघता-पूर्वक रूपान्तरित होता है; और किठनाइयाँ पड़ने पर अत्यन्त लाभदायक शिक्षा ग्रहण करता है। फिर हवा में गर्मी और नमी (Moisture) बढ़ने के साथ ही साथ हमको नवीन वर्गों के वृक्ष और पशु भी मिलने लगे। चहानों की लेखमाला में हमें ऐसे रीढ़दार प्राणियों के चिह्न भी मिलते हैं जिनके अपडों से मर्यूक-शिशु (Tadpoles) की भाँति कुछ काल-पर्यन्त जल में रहने-वाले बच्चे न निकल कर ऐसे प्राणी उत्यन्न होते थे जो अपडा दूदने से प्रथम ही परिवर्द्धित हो वयस्क प्राणियों के इतने अधिक समान हो जाते थे कि उत्पन्न होते ही उनके लिए स्वतंत्रतापूर्वक वायुमएडल में आकर जीवित रहना सर्वथा संभव था। उन प्राणियों के गलफड़े (Hills) तो न होते थे; पर हाँ उनमें रन्ध्र-चिह्न ही अपरिपक्व दशा में दीख पड़से थे।

त्रपने विकास में मगडूक-शिशु ( Ladpoles) की अवस्था से हीन यह नवीन पशु-सिष्ट सरीसपों की थी। इसके साथ ही साथ बीजवाले वृत्तों का विकास हुआ। ये वृक्ष भीलों या दलदलों की सहायता के विना ही अपने बीजो को फैला सकते थे। साड़ के समान (Cycad) साइकड और उष्णकटिबन्धीय शंकु-आकार (Conifers) के वृत्त तो अब हो चले थे परन्तु फूलों के पेड़ अथवा घास उस समय तक उत्पन्न न हुई थी।

हाँ, हंसराज (terns) की बहुत-सी जातियाँ पाई जाती यों। इसी प्रकार की ड़ों-मको ड़ों की जातियाँ भी दिन प्रतिदिन बढ़ रही थीं। यद्यांप गुवरीलें तो उत्पन्न हो गये थे तथांपि मधु-मिक्खयों और रंग-विरंगी तितिलियों की सिष्ट होनी शेप थी। परन्तु स्थल की नवीन सिष्टि—नवीन बृज्ञ तथा पशुवर्ग—के आद्य एवं प्रधान और सुख्य आकारों की नींव वास्तव में, इन्हीं सुदोर्घ उम्र युगों में सर्वप्रथम रखी गई थी, और अप, फूलने फलने के लिए नूतन सिष्ट उपयुक्त अवसर की बाट जोह रही थी।

फिर युगयुगान्तरों में बहुत कुछ परिवर्तन के पश्चात् वह शान्ति का समय भी आ गया। पृथ्वी के बाह्य पपड़ों की गांतियों (जिनका हिसाव हम अभी तक ठीक-ठीक



मध्यजीव युग की एक मछलीरूपी छिपकली की ठठरी का फ्रोसिल

नहीं लगा सके हैं) पृथ्वी के मार्गपरिवर्तन तथा ध्रुव के कोणों की न्यूनाधिकता के सिम्मिलित फल-स्वरूप पृथ्वी के अत्यन्त विस्तृत त्तेत्र में बहुत दिनों तक उप्ण जलवायु वनी रही। यह अनुमान किया जाता है कि यह अवस्था कोई वीस करोड़ वर्ण तक रही होगी। निर्जीव शिलायुग तथा प्राचीन (जुत) जीव-युग (Azoic and Palaeozoic Periods) से (जिनका सिम्मिलित काल एक अरंव चालीस करोड़ वर्ण होता है) एक ओर तथा इसके और वर्तमान युग के बीच में आनेवाले नवीन जीव-युग (Cainozoic) से दूसरी ओर, विभिन्नता प्रकट करने के लिए (रेंग कर चलनेवाले प्राणियों की आर्चर्यजनक वृद्धि के कारण) इस

काल को मध्य जीव-युग (Mesozoic Age) अथवा सरीसप युग भी कहते हैं। इस युग को बीते अब आठ करोड़ वर्ष हो गये।

श्वाजकल संसार में सरीस्पवर्गीयं जातियों की संख्या कम है श्वीर उनका विस्तार भी पहले की श्रपेचा बहुत परिमित है। यह सच है कि कार्यन-काल (carbeniferous) के जल-थल-गामी प्राणियों की श्रपेचा (जो उस समय संसार के स्वामी वने हुए थं) रेंग कर चलनेवाले इन जन्तुश्रों की संख्या किर भी इस समय पृथ्वी पर कहीं श्रिषक दीख पड़ती है। साँप, कञ्चए कच्छुप (chelonia) घड़ियाल मगर श्रीर गिरगिट सब इसी वर्ग के प्राणी हैं। इन सबको विना किसी श्रपवाद के बारहों मास उप्णता की श्रावश्यकता होती है। इनमें शीत सहन करने की शिक्त नहीं है। मध्य जीव-युग (Mesozoic Age) के समस्त सरीस्प-वर्गीय प्राणियों को शाय इसी श्रमुविधा के कारण महान् कप उठाने पड़ते थं। वे मानों कृतिम उप्ण्यह के जीव थे जो उप्ण जलवायु की वनस्पित के वीच में रहते थे। कुहासे को सहन करने की उनमें शिक्त न थी। परन्तु संसार ने उस दशा से—जब दलदल श्रीर कीच में ही बुक्षों श्रीर पशुश्रों का जीवन संभव था—उन्नित कर ऐसे पशु-पादप उत्पन्न कर दिये थे जो सूली भृमि पर जीवित रह सकते थे।

विशाल कच्छप नक गिरगिट और साँप प्रभृति संसार में आजकल पाये जानेवाले



एक पत्तांगुलीय

सरीस्पवर्गीय प्राणियों का वाहुल्य तो था ही किन्तु उस समय संसार में वहुत-से ऐसे ऋदु व प्राणी भी पाये जाते थे जो अब सर्वथा लुप्त हो गये हैं। गोह की आकृति के एक प्रकार के भयंकर जन्तुओं (Dinosaurs) के उस समय बहुत-से भेद पाये जाते थे। ऋधिक निचले मूं भागों में वनस्पति उत्पन्न होने लगी थी और तव नरकुल हंसराज खादि की गहन भाड़ियाँ वहाँ फैलने लगी थीं। इस तृष्ण-संकुल को खाकर जीवित रहनेवाले तृष्णहारी सरीस्पों की संख्या भी वहने लगी। और जब मध्य जीवयुग (Mesozoic Period) अपनी पराकाष्ठा पर पहुँचा तो इन सरीस्पों का खाकार भी अपनी चरम सीमा पर पहुँच गया। इनमें से कुछ तो इतने भीमकाय थे कि उनके सहश स्थल-प्राणी संसार में फिर कभी उत्पन्न ही नहीं हुए। उनका डील-डौल हेल मछली की तरह लम्या-चौड़ा होता था। उदाहरणार्थ, र्विसो-डोकस कारनेगिद्याई (Diplodocus Carnegii) ही की थूँथनी से लेकर पूँछ तक की लम्बाई चौरासी फीट होती थी; और दानवाकार गोहाकृतीय जीव (Giaganto-saurus) तो इनसे भी लम्बे होते थे और सो फीट तक बैठते थे। इन भयंकराकृतीय प्राणियों को इन्हीं के अनुकुल खाकारवाले खन्य मांसाहारी गोहाकृतीय जन्तु (Dinosaurs) खपना खाहार बनाया करते थे। और इनमें से एक, महान् पोड़क गोहाकृतीय जन्तु (Tyrannosaurus) को तो बहुत-सी पुस्तकों में सरीस्पर-वर्गीय भयंकरता की पराकाष्ठा बताया गया है।

मध्य जीव युग (Mesozoic Age) के उपरोक्त भीमकाय जन्तु जिस समय भाड़ियों और सदावहार जंगलों में चरते और एक दूसरे का पीछा करते थे उस समय इमी सरीस्प्र-वर्गीय एक अन्य उपजातीय प्राणी भी ये जो अब सर्वथा नष्ट हो गये हैं। इनके आगे के अवयव चिमगादड़ों की तरह होते थे और ये कीड़े-मकोड़े और एक दूसरे का पीछा करते समय पहले फुदकते और वैलून या हवाई जहाज़ से उत्तरनेवाली छत्यी (Parachute) की भाँति पृथ्वी पर ऊपर से सीचे गिरा करते थे। परन्तु, कालान्तर में धीरे धीरे इन्होंने तत्कालीन भाड़ियों और जङ्गली वृक्षों की शाखाओं के बीच में हांकर उड़ान भरना प्रारम्भ कर दिया। आधुनिक वैज्ञानिकों ने इन जीवों का नाम प्रतांगुळीय (Pterodactyls) रक्खा है। रीढ़दार प्राणियों में सर्वप्रथम उड़नेवाले प्राणी ये ही थे। इनकी यह उन्नति रीढ़दार प्राणियों की एक नई विजय थी।

परन्तु कुछ सरीस्यों का अब फिर समुद्र की बोर मुकाब होता जा रहा था; और सिर्त् गेहाकृतीय (Mososaurs) कि-गोहाकृतीय (Plesiosaurs) बीर मत्स्य-गोहाकृतीय (Ichthyosaurs) इन तीन वर्गी ने उसी समुद्र पर—जहाँ से इनके पुरुषा ब्रादिमावस्था में वाहर निकले थे—पुनः ब्राकमण किया। इन प्राणियों में भी बहुत-से होल के समान भीमकाय होते थे। मत्स्य-गोहाकृतीय वर्ग के प्राणी तो—ऐसा प्रतीत होता है कि सोलहों ब्याना समुद्री जीव थे। परन्तु कि-गोहाकृतीयवर्ग के वंशज ब्रब संसार में सर्वया ब्राप्य दें। इनकी देह वड़ी ब्रीर मज़बूत होती थी ब्रीर उनमें

बड़े बड़े पतवार-सरीखे अवयव भी होते थे जिनके द्वारा तैरने और दलदल अथवा उथले जल की तली पर चलने में उन्हें पूरी सहायता मिलती थी। इनका अपेक्षाकृत बहुत छोटा-सा सिर—हंस की ग्रीवा को भी लजानेवाली सर्प के समान लम्बी गर्दन के सिरे पर होता था।



दलदल में रहनेवाले गोहाऋतीय जंतु (डिम्लोडोकस) की ठठरी। थूँ थनी से पूँछ के सिरे तक इसकी लम्बाई '८४ फ़ीट है।

यह किं-गोहाकृतीय प्राणी या तो हंसों की भाँति तैरकर पानी के भीतर भक्ष्य पदार्थ हूँढ़ते श्रीर भोजनचर्या करते थे श्रथवा पानी में डुबकी लगाकर किसी जाती हुई मछली या श्रन्य प्राणी पर ऋष्टते थे ।

सम्पूर्ण मध्य जीव-युग (Mesozoic Age) में इसी प्रकार के स्थल-प्राणियों का प्राधान्य पाया जाता था। हम कह सकते हैं कि पूर्व की अपेद्धा इस युग की सृष्टि ने प्रत्येक दिशा में अधिक उन्नति कर ली थी। इन जीवों का आकार, कार्यचेत्र, वल और उद्योग पहले के प्राणियों की अपेक्षा कहीं अधिक था। या यों कहिए कि ऐसे जीवट के प्राणी संसार में उस समय तक उत्पन्न ही नहीं हुए थे। समुद्रों में इस प्रकार की उन्नति नहीं

हुई थी, पर उसमें नये नये प्रकार के बहुत-से जीव दीख पड़ने लगे थे। उथले समुद्रों में अमोनाइट नामक एक प्रकार की मछली की असंख्य जातियां पाई जाती थीं। इनके घोंचे कुगड़ली के आकार के होते थे और उनमें कई एक ख़ाने बने रहते थे। यदापि उनके पुरखा प्राचीन जीव-युग के समुद्रों में भी विद्यमान थे, तथापि इस युग में इन जीवों की संख्या बहुत अधिक हो गई। संसार में अब इन मत्स्यों के वंशज नहीं मिलते। उष्ण्किटवन्धीय समुद्रों में पांया जानेवाला नॉटिलस (Nautilus) नामक मोती के समान चमकदार मत्स्य ही इनसे कुछ कुछ मिलता-जुलता है। फिर इनके पश्चात् रकावी के समान चपटे और दाँतों के समान नुकीले सहरोंवाले पुराण्कालीन मत्स्यों कै स्थान में अधिक हलके एवं पतले सहरेवाली तरह तरह की मछिलयाँ उत्पन्न हुई जिनमें पंशोत्पादन की शिक्त बहुत अधिक है और जो तब से अब तक समुद्रों और निद्यों में सर्वप्रधान हैं।

### श्रादिम पन्नी श्रीर प्रथम स्तनपायी जीव

पिछुले परिच्छेद में मध्यम जीव-युग—जिसे इस संसार के इतिहास का ग्रीप्मकाल कहा जा सकता है—की सघन वनस्पित और असंख्य रेंगकर चलनेवाले प्राणियों (सरीसप्रों) का वर्णन किया जा चुका है। किंतु जिस समय गोहाकृतीय भयंकर जीव (Dinosaurs) घास के गर्म मैदानों और दलदलों में आनन्दपूर्वक विचरण करते थे और जिस समय पुष्पद्दीन पादपों और पेड़ों में फड़फड़ाते और कदाचित् चीखते हुए पक्षांगुलीय जीव भनभन करनेवाले कीड़ों-मकोड़ों का शिकार करते थे उस समय कुछ ऐसे जीव भी थे जो उपरोक्त जीवों से मिलते-जुलते तो थे किंतु जो संख्या में कम थे और बहुत कम प्रकार के होते थे। ये जीव धीरे धीरे नई शक्तियाँ प्राप्त कर रहे थे। साथ ही साथ वे कष्ट सह कर नई बातें सोख रहे थे और अंत में जब पृथ्वी पर सूर्य का ताप कम होने लगा तथा वनस्पित भी कम होने लगी तब इन नई शक्तियों और नई सीखी हुई बातों ने इन अल्पसंख्यक जीवों के। अपनी जाति की जीवित रखने में बड़ी सहायता दी।

ऐसा प्रतीत होता है कि फुदकनेवाले सरीसपों के कुछ वंश और उपजाितयाँ, जो वास्तव में भयक्कर गोहाकृतीयवर्ग के छोटे छोटे जन्तु थे, शत्रुओं के पीछा करने और पारस्परिक संघर्ष के कारण इस दशा के। प्राप्त हो गये थे कि उनके लिए नष्ट हो जाने अथवा ऊँचे ऊँचे पहाड़ों या समुद्र के तट की ठंडी जलवायु में निवास करने के अतिरिक्त और के।ई गित ही नहीं रह गई थी। ऐसे समय इन सताई हुई उपजाितयों में एक नवीन प्रकार के सेहरे (Scales) का विकास हुआ; ये सेहरे पहले तो बढ़कर सेही के काँटों (quill) की भाँति लम्बे और नुकीले हो गये और फिर, कालान्तर में, इनमें शाखा-प्रशाखायें निकलने के कारण परों का थोड़ा बहुत श्रीगिरोश हुआ। सेही के काँटों-सहश इन सेहरों से, समस्त देह ढक जाने के कारण, शरीर के भीतर की गर्मी— पूर्वोत्पन्न सरीसपों के बाह्यचर्म की अपेचा—कहीं अधिक उत्तमता से ककती थी। इसी लिए ये प्राणी अधिक शीतल भू-भागों में, जो अब तक सर्वथा निर्जन पड़े हुए थे, जाकर वसने में समर्थ हुए। इन परिवर्तनों के साथ ही साथ शायद इन प्राियों के। अपने अंडों के लिए भी बहुत अधिक चिंता होने लगी थी। बहुधा देखा

गया है कि सरीस्प्र-वर्गीय बहुत-से जन्तु अपने अंडों की तिनक भी पर्वा न कर ऋतु और स्पूर्व की ही दया पर उनका संतित-उत्पादन के लिए छोड़ देते हैं। परन्तु अब सरीस्प्रां की कुछ उपजातियों में अपने अंडों की रत्ता और उनको शरीरस्थ उप्णता-द्वारा सेंकने का स्वभाव होता जाता था।

शीत से वचने के लिए उपरोक्त साधनों के सिवाय इन जीवों के भीतरी अवयवां में भी परिवर्तन हो रहे थे जिनके कारण ये आदिम पक्षी उप्ण रक्तवाले हो गये और इन्हें

श्रपने को गर्म रखने के लिए घाम में पड़कर शरीर सेंकने की श्रावश्यकता न रही । समुद्र के ही पत्नी सबसे पुराने दीख पडते हैं: मछलियाँ इनका त्राहार थीं; श्रीर इनके श्रगले वाहुयुगल पत्ताकार न होकर, पैनगुइन (penguin)पित्यों की भाँति पतवार-सरीखे होते थे। न्यज़ीलैंड की 'की-वी' नामक श्रादिमयुगीय चिडिया के पर श्रत्यन्त सरल होते हैं। वह नं तो उड सकती है और न उडनेवाले पित्तयों की वंश-धर ही प्रतीत होती है। पिचयों के विकास में परों (feathers) की उत्पत्ति पक्षों अर्थात् हैनों (wings) से प्रथम हुई थी । परन्तु जैसे ही परों का विकास हुआ तैसे ही लाघवरूप से उनका फैलाव होने की सम्भावना होते ही.



श्रार्कियोटेरिक्स नामक एक श्रादिम पद्मी का फ्रोसिल

पत्तों (डैनों) का उत्पन्न होना अवश्यम्भावी हो गया। शिलाखरडों में दवा हुआ कम से कम ऐसे एक अत्यन्त पुराणकालीन पत्ती का शरीरावशेष (फ्रोसिल) हमका मिला

है। इसके जबड़े में सरीस्पों की माँति दाँत हैं और उनके समान पूँछ भी हैं तथा चिड़ियों के से वास्तविक पर भी हैं। वह अवश्य ही उड़ सकती थी। वह सध्य जी न-युग (Mesozoic) काल के पत्तांगुरुगेयवर्ग (Pterodactyls) की थी। परन्तु यह सब होने पर भी अन्त में यही कहना पड़ता है कि मध्य जीव-युग में न तो चिड़ियों की बहुतायत थी और न उनकी विविध जातियाँ ही पाई जाती थीं। यदि आजकल का कोई मनुष्य फिर से पीछे लौट कर किसी मध्य जीव-युगीय (Mesozoic age) देश में जा सके तो कई दिवस-पर्यन्त अमण करने पर भी, उसको वहाँ की भाड़ियों और नरकुलों में पत्तांगुरीय (Pterodacty!) वर्ग के प्राण्यों और कीड़ -मकोड़ों की बहुतायत तो मिलेगी किंतु उसे किसी वास्तविक पत्ती के दर्शन न हो संकेंगे।

इसके अतिरिक्त उसे स्तनपायो (Mammal) प्राणियों के चिह्न भी न मिलें गे। सर्वप्रथम स्तनपायी पशु चिड़ियों के नाम से पुकारे जानेवाले प्राणियों के उत्पन्न होने से,—शायद लाखों वर्ष पूर्व ही, संसार में उत्पन्न हो गये थे; परन्तु अत्यन्त छोटी आफृति तथा अस्पष्ट एव दूर होने के कारण किसी का ध्यान ही उनकी और नहीं गया था।

श्रादिम काल की चिड़ियों की भाँति, पृथ्वी के सर्वप्रथम स्तनपायी प्राणियों को भी प्रतियोगिता श्रीर कठिनाइयों के कारण विवश होकर श्रपने शरीर के। शीतकाल के उपयुक्त वनाना पड़ा था; त्रौर चिड़ियों की भाँति इनके सहरे भी विकसित हेाकर सेही के काँटों के सदृश शरीर की उप्णता बनाये रखने में वर्म का-सा काम करते थे, तदुपरांत धूप से शरीर सेंकने की आवश्यकता के। दूर करने, तथा शरीरस्थ रुधिर के। उष्ण बनाये रखने के लिए इन स्तनपायी प्राणियों में भी पित्तयों की भाँति परिवर्तन श्रीर संशोधन हाने श्रारम्भ हे। गये । इन परिवर्तनों का क्रम ता वही था परन्तु उसके विवरण में विभिन्नता थी । परों के स्थान में इनके शरीर पर वाल जमने प्रारम्भ हुए श्रीर अएडों का सेने श्रीर उनकी रत्ता करने के वजाय उनकी रक्षा और उन्हें उष्ण वनाये रखने के लिए यह प्राणिवर्ग तव तक उनके। त्रपने शरीर के भीतर ही रखता था जब तक वे परिपक्व न हा जायें। इस वर्ग के अधिकांश पशु अंडों के। नहीं सेते, प्रत्युत शरीर के भीतर शिशु के परिपक्व है। जाने पर उसे अपने शरीर से वाहर निकालते थे। शिशु के उत्पन्न होने के बाद भी शिशु की रत्ता करने और उसे भाजन देने के लिए वे उससे सम्बन्ध रखते थे। श्राजकल स्तनपायीवर्ग के प्रायः सव पशुत्रों के स्तन होते हैं श्रीर वे अपने बच्चों का दूध पिलाते हैं। इस वर्ग में बहुत ही कम ऐसे हैं जिनके स्तन नहीं दोते । इस समय दे। स्तनपायी पशु ऐसे मिलते हैं जो अंड देते हैं किन्तु वे अपनी खाल के नीचे के एक साव से बच्चों का पोपरा करते हैं। ये देा पशु वत्तक की-सी चांचवाले प्लेटीयस (Platypus) श्रीर एकडिना (Echdina) हैं ।

एकटिना ऐसे अंडे देता है जिनका खोल चमड़े की तरह कड़ा और लचीला होता है। वह अंडे देकर उनका अपने उदर के नीचे वनी हुई थैली में रख लेता है और जब तक

यंडे फ्ट कर उसमें से यच्चा नहीं निकल याता तय तक वह यंडे के। उसी थैली में सुरचित यौर गर्म रखे हुए घूमा करता है।

मध्य जीव-युग मे दर्शक का जिस प्रकार चिड़ियों के हूँ हने में दिन और सप्ताह तक लगना संभव था उसी यदि उसे प्रकार स्तनपायी जीवों का स्थान न मालूम होता तो उसे उनका पता लगाना भी श्रसंभव था। मध्य जीव-युग में स्तनपायी जीव श्रीर पत्ती दोनों ही बड़े विचित्र स्वभाववाले गौण श्रीर महत्त्वहीन प्रतीत होते थे।

सरीसपों का काल आठ करोड़ वर्ष का कृता गया है। यदि काई श्रद्धं मानवीय



हेस्मिरोनिस नामक एक मध्य जीवकालीन पक्षी

विवेक-शक्ति उस कल्पनातीत दीर्घकाल के बहुत समय तक देखती होती तो उसे उम युग के सूर्य का प्रकाश श्रौर उष्णता तथा वनस्पति की प्रचुरता कितनी स्थिर एवं मुरक्ति तथा अनन्त प्रतीत होती ! उसे गोहाकृतीय भयंकर जीवों की समृद्धि और उड़नेवाले गिरिगटों की प्रचुरता कितनी स्थिर मालूम होती ! और फिर इस विश्व के रहस्यमय नृत्य की ताल बदली और विश्व संसार की एकत्रित शक्तियाँ उस स्थिरता के विरुद्ध हो गई जो अनंत प्रतीत हो रही थी । जीवों का भाग्य मंद होने लगा । पृथ्वी पर परिवर्तन होने लगे । ज्यों-



न्यूज़ीलैएड में पाया जानेवाला की-वी नामक पक्षी

ज्यों युग बीतने लगे त्यों त्यों संसार की ग्रवस्था बदलने लगी। ग्रत्य-धिक शीत के कारण जीवन दुस्तर हो गया। समय के परिवर्तन के साथ ही साथ धरातल में भी हेर-फेर होने लगे श्रीर पर्वत-मालात्र्यों तथा समद्रों के भी स्थान बदल गये। इस ऐश्वर्यशाली एवं सुदीर्घ मध्य जीव-युग के नष्ट होते समय शिला-लेख-मालाञ्चों में जो ग्रत्यन्त सार्थक बात हमका दृष्टिगोचर होती है वह यह है कि संसार की भौतिक ग्रवस्था के निरंतर परिवर्तन के साथ ही साथ जीवों

के आकार में भी बहुत बड़े परिवर्तन हो रहे थे और संसार में नवीन तथा अद्भुत जाति के प्राणी दिखलाई पड़ने लगे थे। अपने अवश्यम्भावी सर्वनाश के। सिर पर खड़े देख अधिक प्राचीन प्राणिवर्ग और उपजातियों ने अपने को परिस्थित के अनुकूल करने की पूरी पूरी योग्यता प्रदर्शित की। उदाहरणार्थ—मध्य जीव-युग के अंतिम काल में अमोनाइट (Ammonites) ने नाना प्रकार के आश्चर्यजनक आकार धारण किये थे। भौतिक परि-



नवीन जीव-युग के श्रंतिम काल की एक शिला। यह यूनान देश में पाई गई थी। इसमें त्रादिम स्तनपायी जीवों के फ़ोसिल की वहुतायत है।

स्थितियों के स्थायी हो जाने पर नवीनता को कोई प्रोत्साहन नहीं मिलता ग्रीर परिस्थित के अनुकूल होने की शक्ति अवरुद्ध हो जाती है; क्योंकि उस परिस्थित में प्राणी के लिए जो आकार-प्रकार सर्वथा उपयुक्त हो सकता है वह तो वहाँ है ही फिर विकास किस लिए हो? परन्तु सदा एक-से आकार रखनेवाले प्राणियों की नृतन परिस्थित में अत्यन्त दुर्दशा होनी है। ऐसी परिस्थित में उसी जीव को जीवित रहने का अवसर मिलता है जिसमें अपने को परिस्थित के अनुकुल बनाने की योग्यता होती है।

चट्टानों की लेख-माला का कम इसके पश्चात् सहसा भंग हो जाता है; श्रीर फिर इसके आगे लाखों वर्षों के वृत्तान्त का हमको कुछ भी पता नहीं चलता। वह श्रभी तक पदें के भीतर ही छिपा हुआ है। इसी कारण तत्कालीन जीवन के इतिहास की बाह्य रूप-रेखा खींचना भी हमारी शक्ति के बाहर की बात है। परन्तु जब यह यवनिका उठी तब सरीस्टर-काल का अन्त हो चुका था। भयद्वर गोहाकृतीय प्राण्यों किंवा गोहाकृतीय मत्स्य गोहाकृतीय पत्तांगुलीय और 'अमोनाइट" प्राण्यों के असंख्य वर्ग एवं उपजातियों के चिह्न तक पृथ्वी पर न रह गये थे। अत्यन्त कठिन शीत के कारण वे समूल नप्ट हो गये थे। परिवर्तित परिस्थितियों में जीवित रहने के लिए जिस प्रकार के परिवर्तनों की आवश्यन या उनको वारम्यार आकृति-परिवर्तन करने पर भी ये प्राणी अन्त समय न्ह रूप सके। संसार ऐसी भयंकर शीत और उष्ण्वता की अवस्थाओं में होकाशी एवं सुदीर्घ सहन करना इन मध्य जीव-युगीय प्राण्यों के लिए असंभव था अतिय-युग के नष्ट नाश हो गया। और अब हमको संसार-नाटक के रंगमञ्जपर सर्वभ्य शिला-लेख-देता है। इस समय पृथ्वी पर जो वनस्पति और जीव अधिकार। श्री में जो अत्यन्त वनस्पति और जीवों से अधिक कष्ट-सहिष्णु हैं।

जीवन की कथा का नवीन यथ्याय फिर भी अनाकर्षक है वर होती है है। साइकड (Cycads) और शंकु आकारवाले (Cor.ie) है कि संसार ऐसे पेड़ उत्पन्न हो गये जो शीतकाल की वर्फ़ से बचने के लिए उसक अवस्था के देते हैं। अब फूल देनेवाले पीदे और भाड़ियाँ भी उत्पन्न हो गईं। अंवर्तन सुपों की बहुतायत थी वहाँ तरह तरह के पांच्यों और स्तनपायी पशुअक्ष जं प्रहर्ण कर लिया।

#### स्तनपायी जीव-कल्प

पृथ्वी के इतिहास में अब नवीन जीव-युग (Cainozoic Period) नामक एक ऐसा वड़ा काल आता है जिसमें ज्वालामुखी पर्वतों ने अत्यन्त विषम रूप धारण कर लिया था। और, जब धरातल पर बड़े बड़े उथल-पुथल हुआ करते थे, आल्प्स और हिमालय पर्वत-श्रेणियाँ तथा रौकीज़ और एन्डीज़ सरीखी मेक्दएड-सहशा गिरिमालायें इसी समय उभर-उभर कर ऊपर के। आ निकली थीं; और वर्तमान समुद्र एवं महाद्वीपों की प्रारंभिक रूप-रेखा भी सर्वप्रथम इसी समय प्रकट हुई थी। पृथ्वी के मान-चित्र का वर्तमान काल से अस्पष्ट सम्हर्भ इसी युग से शुरू होता है। गणना करने से पता चलता है कि नवीन जीव-युग के प्रमा से श्राल तक चार करोड़ से लेकर आठ करोड़ वर्ष तक वीत चुके हैं।

एग के प्रारम्भ में पृथ्वी की जल-वायु श्रत्यन्त ही उग्र थी। परन्तु काला-श्रिकाधिक उप्ण होते रहने से धरातल पर जीव श्रीर वनस्पति न ही युग उपस्थित हो गया। परन्तु इसके पश्चात् पृथ्वी पर हिम-के नाम से प्रसिद्ध शीतयुगों के ऐसे श्रनेक चक्र श्राने प्रारम्भ हुए रे-धीरे इसका उद्धार ही हो रहा है।

सम्बन्धी ज्ञान के सर्वया अपर्यात और अपूर्ण होने के कारण कि भविष्य में पृथ्वी की जल-वायु कैसी होगी। हम अधिकाधिक की ओर बढ़ रहे हैं, अथवा किसी नवीन हिम-कल्प की आंर हमारा नाता सुखी पर्वतों की प्रगतियाँ बढ़ या घट रही हैं एवं पर्वत-भेणियाँ नहीं, इन बातों का जान हमके। नहीं है। इस संबंध में हमारी मीतिक अकारी इतनी कम है कि हमारे पास भविष्य की जल-वायु बतलाने के लिए पर्योप्त समग्री है ही नहीं।

हाँ, तो इस युग का प्रारम्भ होते ही पृथ्वी पर घास उत्पन्न होने से प्रादिम गांचर-भृमियों की सृष्टि हुई श्रीर उन स्तनपायी जीवों ने, जो किसी समय बहुत ही महत्त्वहीन समके जाते थे, अब आश्चर्यजनक उन्नति कर डाली। उन्होंने यहाँ तक उन्नति क कि अत्यन्त आश्चर्यदायक शस्याहारी पशु और उनके। भी भक्षण करनेवाले हिंसक पाणी संसार में देख पड़ने लगे।

युगयुगांतर पहले इस पृथ्वी पर शाकाहारी और मांसाहारी जा सरीस्प जीव वसते थे और जो वाद में लुप्त हा गये—यदि उनकी वुलना इन आदिम स्तनपायी जीवों से की जाय ता ध्यानपूर्वक न देखनेवाला निरीक्षक यही समभेगा कि ये नये शाकाहारी और मांसाहारी स्तनपायी पशु और पत्ती कमशः मध्य जीव-युग के शांकाहारी और मांसाहारी भयंकर गेाहा-कृतीय जीवों और पत्तांगुलीय प्राणियों की पुनरावृत्ति-मात्र हैं। उसे प्रत्यक्ष भेद उन दोनों वर्गा के स्वभाव ही में मालूम पड़ेगा। परन्तु यह वाह्य तुलना ही कहलावेगी—वास्तविक नहीं। क्योंकि विश्ववैचित्र्य तो अनन्त और धारावाही है; यहाँ सदैव उन्नति ही होती रहती है। इतिहास में किसी घटना की पुनरावृत्ति नहीं होती; और न किसी का दूसरी से पूर्णतया साहश्य ही हो सकता है। (इस न्याय के अनुसार) ध्यानपूर्वक देखने से, मध्य जीव-युग और नवीन जीव-युग के प्राणि-वर्ग में, साहश्य की अपेन्ना अन्तर ही अधिक स्पष्ट और गहरा दृष्टिगोचर होता है।

वास्तव में इन दोनों कालों का मौलिक भेद इन दो युगों की मानसिक जीवन की विभिन्नता में है। इस विभिन्नता का मुख्य कारण यह है कि स्तनपायी जीव श्रीर (कुछ सीमा तक) पत्ती भी अपनी संतान से उनके जन्म के वाद कुछ दिनें। तक तो अवश्य ही संपर्क बनाये रखते हैं। सरीस्पों के जीवन में यह बात नहीं होती। रेंगकर चलनेवाले. प्राची वह्धा अपने अएडों का नहीं सेते और उन्हें छोड़कर चल देते हैं। इसी कारण सरीसप की सन्तान का अपने माता-पिता का तनिक-सा भी ज्ञान नहीं होता। उनका मानसिक जीवन का प्रारम्भ श्रीर श्रन्त, जितना कुछ भी है, श्रपने ही श्रनुभव पर निर्भर रहता है। वे अपने सजातीयों के। अपने पास चाहे सहन कर लें, किन्तु वे उनसे किसी प्रकार का संबंध नहीं रख सकते। श्रतएवं वे न तो दूसरों का अनुकरण करते हैं न उनसे कुछ सीखते हैं और न उनके साथ मिलकर सामृहिक शक्ति-द्वारा कोई कार्य ही सम्पादन कर सकते हैं। उनकी जीवन-लीला एकाकी रहनेवाले प्राणियों की भाँति समाप्त हा जाती है। परन्तु इन नवीन स्तनपायी जीवों ग्रौर पक्षियों का प्रधान लच्चण नवजात संतति की स्तनपान कराना, उनकी शुश्रुपा और भरण-पोपण करना था। अतएव इनमें अनुकरण-द्वारा शिक्षा प्राप्त करने और भयय्चक शन्दों अथवा पारस्परिक नियन्त्रण और शिक्षा देनेवाले सामूहिक कार्य करने तथा एक प्राणी का दूसरे प्राणी से सहयोग होने की संमावना हा गई। संसार में शिक्षा प्राप्त करने योग्य प्राणि-जीवन का सर्वप्रथम जन्म हुआ।

नयीन जीव-युग के इन आदिम स्तनपायी जीवों के भेजे का आकार मध्य जीव-युग के उद्यमशील मांसभक्षी भयंकर गोहाकृतीय जी नो के भेजे के आकार से कुछ ही वढ़ कर हैं। जैसे जैसे हम वर्तमान काल की ओर अग्रसर होते हैं, वैसे वैसे, इन स्तनपायी प्राणियां की प्रत्येक उपजाति और वंश के मस्तिष्क की शक्ति में, वहुत ही थोड़ी परन्तु अधिकाधिक उन्नति देख पड़ती है। उदाहरणार्थ — नवीन जीव-युग के वहुत कुछ आरंभकाल



नवीन जीव-युग के प्रारंभिक काल का एक स्तनपायी पशु । दानवाकार पुरायकालीन गैंडा

ही में पृथ्वी पर गेंडे के सदश कुछ पशु उत्पन्न हे। गये थे। टाइटैनोधिरियम (Tita-notherium दानवाकार पुराणकालीन गैंडे) नामक जाति का पशु इस युग के प्रथम चरण में विद्यमान था। इसका स्वभाव तथा आवश्यकतार्थे भी शायद आजकल के गैंडों से बहुत कुछ मिलती-बुलती थीं परन्तु अपने आधुनिक उत्तराधिकारियों की अपेक्षा इसकी मिल्लिक की शक्ति शायद दशांश भी न थी।

श्रिक प्रचीन काल के स्तनपायी जीव तो शायद स्तनपान का समय वीतते ही अपनी संति से पृथक् है। जाते थे। परन्तु एक बार एक दूसरे के। सममने की सामर्थ्य उत्पन्न होने पर पारस्परिक सम्पर्क का लाभ भली भाँति मालूम हे। जाता है। श्रीर शीघ ही हमके। स्तनपायी प्राणियों की कुछ जातियाँ मिलने लगती हैं जिनमें सामाजिक जीवन का उदय हे। चला था, और जो समूह अथवा मुड़ें। में रह कर, न केवल एक दूसरे की रचा और अनुकरण करती थीं, प्रत्युत दूसरें। के कार्य और चीत्कारों से भी उपदेश ग्रहण करती थीं। पृथ्वी पर रीढ़वाले प्राणियों ने इससे पहले कभी इस प्रकार का आचरण न किया था। इसमें सन्देह नहीं कि रेंग कर चलनेवाले जीव और मछालयाँ भी मुड़ें। में पाई जाती हैं, परन्तु मुड़ें। में रहने का हेतु उनका सामूहिक रूप से उत्पन्न होना और समान परिस्थितियों में निवास करना है। इसके विपरीत इन सामाजिक और यूथचारी स्तनपायी प्राणियों का संसर्ग वाह्य हेतुआं के स्थान में आन्तरिक चित्तप्रवृत्तियों के आवेग के कारण ही स्थायी बना रहता है। एक दूसरे के समानाकृति होने के कारण ही वे एक स्थान पर एकत्र रहते हां सो यात नहीं; वरन् पारस्परिक मोह होने से ही वे मुंड बना कर फिरते हैं।

रंगनेवाले जन्तुओं से मानय-मस्तिष्क किस प्रकार भिन्न है यह जानना अभी तक हमारी समफ के वाहर की वात है। सरीसृपों की चित्तवृत्तियाँ, अभिलाषायं, भय और घृणा, कितने वेग और सरलता से उत्पन्न होती थीं इसका अनुमान करना भी हमारे लिए असंभव है। वे इतनी सरल होती थीं कि हम अपनी पेचीदा चित्तवृत्तियों के कारण उन्हें समफने में असमर्थ हैं। हमारे मनेविंग सरल आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उत्पन्न नहीं होते। वे बहुत-सी आवश्यकताओं और चित्तवृत्तियों के समन्वय और संघर्ष के फलस्वरूप प्रकट होते हैं। किंतु स्तनपायी पशुओं और पित्त्यों में आत्मिनरोध और दूसरों के लिए चिंता का भाव पाया जाता है। अर्थात् उनमें ऐसा सामाजिक प्रेम और आत्म-संयम है जो निम्न श्रेणी पर मानवीय प्रकृति के अनुसार ही है। इसी कारण, हम प्रायः उन सबसे सम्बन्ध स्थापित कर सकते हैं। जय वे कष्ट में होते हैं तब वे इस प्रकार चिल्लाते और अंगविच्तेप करते हैं कि उनके साथ हमारी सहानुभृति हो जाती है और हम दयाई हो जाते हैं। इम उनके। समफदार पालत् बना सकते हैं जिससे हम देनों परस्पर पहिचान सकें। हम उन्हें शिचा दे सकते हैं और उनमें ऐसे भाव उत्पन्न कर सकते हैं कि वे हमारे साथ आत्मिमह से वर्ताव करें।

मेज के आकार की असाधारण उन्नति ही इस नवीन जीव-युग की सर्वप्रधान वात है, इसी के कारण व्यक्तियों में एक दूसरे से सम्पर्क और सापेन्नता का स्त्रपात होता है। मानव-समाज के विकास की नींव (जी अगले अध्याय में लिखी जायगी) इसी समय पड़ी थी।

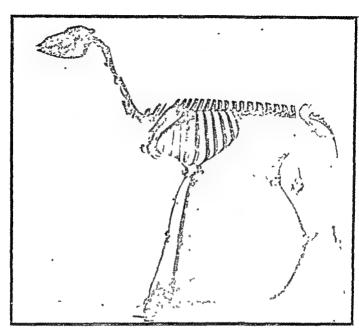

एक जिराफ़-शुतुर-गाय-की ठठरी

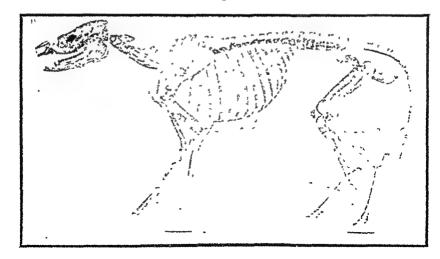

प्रोटोहिएस वेंटिकोलस नामक वर्तमान कालीन घोटों के एक परखे की ठठरी

तत्पश्चात् नवीन जीव-युग की वृद्धि के साथ ही साथ तत्कालीन वृक्षी स्रौर पशुस्रो का भी स्राधुनिक वनस्पति स्रौर पशुस्रों से ऋधिकाधिक सादश्य देख पड़ने लगा। स्नृनीर्दथसं



याजकल के गैंडे श्रीर मध्य जीव-युग के श्रारंभ के एक गैंडे के भेजो के तुलनात्मक याकार ( गैंडे के समान बुद्धिहीन पशु में भी जो मस्तिष्क-संवंधी उन्नित हुई है वह इस तुलना से स्पष्ट है )

(Unitathers) तथा टाइटैनोथसं (Titanothers) सरीखे वृहदाकार भयानक पशु, जिनके सरीखा प्राणी श्रव संसार में दृष्टिगोचर नहीं होता सर्वथा नष्ट हो गये श्रीर उनके स्थान में दूसरी श्राकृति के प्राणी, जो पहले तो भद्दे श्रीर वेडौल होते ये—धीरे धीरे उन्नित कर श्राधुनिक (giraffe) जिराफ (शुतुर-गाय) पिलड़ कॅट, घोड़े हाथी, हिरण, कुत्ते, सिंह श्रीर चीते इत्यादि का वर्तमान श्राकार धारण कर पृथ्वी पर निवास करने लगे। भू-गर्भ की शिला-लेखमाला में घोड़े की विकास-कथा तो विशेषतया ऐसी स्पष्ट मिलती है कि हम

उसको भले प्रकार समक्त सकते हैं। नवीन जीव-युग के प्रथम चरण में पाये जानेवाले टार्गएर (Tapir) नामक प्राणी से लेकर आज तक के घोड़ों की प्राय: सभी आकृतियाँ हमकी इस समय मिल सकती हैं। इसके अतिरिक्त लामा (Llamas) सुरागाय अथवा चमरगाय और ऊँटो की जीवन-कथा के अंश भी हमको इतने अधिक प्राप्त हो गये हैं कि उनका ठीक ठीक विकास भी हमारी समक्त में आ जाता है।

# बन्दर, पुच्छहोन मर्कट एवं निम्न मनुष्य

स्तनपायी-वर्ग के प्राणियों को जन्तु-शास्त्र के शाता लोग अनेक भागों में विभाजित करते हैं और उनमें प्राथमिक (Primate) नामक श्रेणी सर्वोच्च समभी जाती है। लेमूर (Lemur—पूर्वाय द्वीपसमूह-निवासी लोमड़ी के से मुँहवाला एक पशुविशेष जो रात्रि में दिन की माँति कार्य किया करता है), वन्दर, पुच्छहीन मनुष्याकृतीय मर्कट और मनुष्य सब इसी श्रेणी के अन्तर्गत हैं। यह श्रेणी-विभाग सर्वप्रथम इनकी शारीरिक रचनाओं पर ध्यान देकर किया गया था। प्राणियों के मानसिक गुणों की ओर तब किसी ने ध्यान देना ही उचित न समभा था।

भू-गर्भ की लेख-माला से इस 'प्राथमिक' (Primate) वर्ग के प्राणी के इतिहास को स्पष्ट करना अत्यन्त किन है। इस श्रेणी के प्राणी अधिकांश में लेमूर (lemur) और वन्दरों की भाँति जङ्गलों में, अथवा वैवृत की तरह सपाट चट्टानों के वीच में रहते हैं। इनमें, प्रथम तो, वहुत-सी उपजातियों के पशुओं की संख्या ही वहुत नहीं होती; दूसरे, यह हूवकर भी वहुत कम मरते हैं। इससे इनके शरीरों को मिथ्टी की तहों में दवने के अवसर भी कम मिलते हैं। यही कारण है कि घोड़े या कँट इत्यादि के पुरखाओं की भाँति इनके फ़ोसिल इतनी अधिकता से नहीं मिलते। फिर भी हम यह कह सकते हैं कि नवीन जीव-युग (Cainozoic period) की आद्यावस्था में ही—जिसको अब लगभग चार करोड़ वर्ष हो गये—लेमूरवर्गीय प्राणियों तथा आद्यवन्दरों की सर्वप्रथम सृष्टि हुई थी। अपनी आधुनिक सन्तित की अपेक्षा इन आद्य प्राणियों के मस्तिष्क आख़िर अधिक निर्वल थे और इनमें अपनी संतित की भाँति विशेषतायें न थीं।

नवीन जीव-युग के मध्य में पृथ्वी की उस महान् ग्रीप्म-ऋतु का अन्त ग्राप्तिर हो ही गया । जल-थल-चारी जीव-कल्प एवं सरीस्पयुगीय दो महान्

<sup>\*</sup> Baboon एक विशेष प्रकार का वन्दर जिसके पूँछ तो होती है, पर हाथ-पाँव वरावर होते हैं। यह मनुष्यों की तरह ऊँचा और अत्यन्त भयानक होता है।

प्रीष्मों के बाद पृथ्वी के इतिहास में यह तृतीय ग्रीष्म था। इसके अनन्तर पृथ्वी घूमती हुई फिर हिम-कल्प (Ice Age) की ओर अग्रसर होने लगी। संसार पहले तो शीत से ठिटुरा, परन्तु कुछ काल के लिए सम-शीतोष्ण अवस्था ग्राप्त करने के बाद यहाँ फिर हिम पड़ने लगा और धरती अत्यन्त शीतल हो गई। इस मध्यकालीन ग्रीष्म में दिरियाई घोड़े (Hippopotami) कम गर्म देशों के सधन जड़तों में लोटते रहते थे; और खुखड़ी के समान दौतोंबाले भीमकाय खड़-दन्तीय शेर लन्दन के उस स्थान में जहाँ आज फ्लीट



एक मैमथ

स्ट्रीट नामक प्रसिद्ध सड़क है और जहाँ अब समाचार-पत्रों के लेखक और प्रकाशक धूमते-फिरते हैं, अपने शिकार की खोज में धूमा करते थे। परन्तु इसके पश्चात् फिर अधिकाधिक भयंकर शीत-युग होने लगे। और (इसी कारण) निष्ठुर प्रकृति ने विविध प्राण्यों का बीन बीन कर संहार कर डाला। शीत जल्छायु में रहनेवाले भवरीले गैंडे, आधुनिक हाथियों के कुटुम्बी मैमथ (Mammoth) नामक मीमकाय भवरीले हाथी, उत्तरीय शुव के मुश्की बैल (Musk ox), रैन्डियर (Reindeer) अर्थान् वर्झले टेगों में होनेवाले वारहसिंगे—ये सब पृथ्वी के रङ्गमछ पर इमी ममय आये और चले गये।

श्रीर फिर उत्तरीय श्रुव का वह हिम-मय कटिबंध—हिमयुग का वह मृत्यु सदृश शीत—शताब्दियों में चलकर, धीरे धीरे दित्त् की श्रीर खिसकने लगा । इँगलिस्तान में वह थेम्स तथा श्रमेरिका में श्रीहियो (Ohio) तक श्रा गया था । उस समय संसार में कई सहस्र वर्ष तक गर्मी रहने के बाद भी वारम्बार भयंकर शीत हो जाया करता था ।

भृगर्भ-शास्त्रियों ने इन शीतकालों का नाम प्रथम द्वितीय, तृतीय श्रीर चतुर्थ हिमकल्प (Glacial Age) श्रीर इनके बीच के समय का नाम श्रन्तिहिमकल्पकाल (Interglacial Period) रक्खा है। उस भयंकर ठंड के कारण संसार श्रभी तक दुर्गल एवं पीड़ित ही चला जाता है। श्रथम हिमकल्प (Glacial Age) को प्रारम्भ हुए छः लाख वर्ष व्यतीत होगये श्रीर चतुर्थ हिमकल्प (Glacial Age) का श्रत्यन्त भयंकर शीत—५० हज़ार वर्ष पहले—अग्नी चरम सीमा पर पहुँचा था। इसी विश्वव्यापी सुदीर्घ शीतकाल में—पृथ्वी के हिमाच्छादित हो जाने पर—मनुष्यों से समानता रखनेवाले प्राणी इस ग्रह पर सर्वप्रथम उत्वन्न हुए।

यों तो मनुष्यों के जबड़े और टांगों की हड़ियों से मिलती-जुलती हड़ियों-वाले लॅंगूरों की कई जातियाँ, पुच्छहीन मनुष्याकार मर्कटों की विविध जातियाँ, नवीन जीव-युग का त्राधा भाग बीतते न बीतते ही उत्पन्न हो चली थीं; परन्तु 'प्राय: मनुष्यों के समान' कहलानेवाले प्राणियों के चिह्न हमको हिमकलप (Glacial Age) के निकट ही मिलते हैं। श्रीर ये चिह्न हैं उनके श्रीज़ार, न कि हिह्नुयाँ। यूरोप में, इस काल के-जिसको वीते हुए श्रव ५ लाख वर्ष से लेकर १० लाख वर्ष तक हो गये होंगे-धरती में गड़े हुए, ऐसे चकमक पत्थर मिलते हैं जिनको-कूटने, पीसने, खुरेचने या जिनकी तीक्ष्ण नोक से ब्राक्रमण करने के लिए-व्यवहार के योग्य बनाने की इच्छा से किसी कुराल एवं उद्योगी प्राणी ने जान-वृक्त कर छीला है। इन ऋस्त्रों को हम 'उप:कालीन प्रस्तर' 'Eoliths" कहते हैं। इनके अतिरिक्त यूरोप में उन प्राणियों की हिड्डियाँ या ग्रन्य ग्रवशेप नाममात्र को भी नहीं मिलते। ऐसी दशा में यह समभा जा सकता है कि मनुष्यों से भिन्न किसी चतुर मर्कट ने ये त्रीज़ार बनाये होंगे। परन्तु जाबा द्वीप के रिनिल (Trinil) स्थान में लँगूर के समान एक प्राचीन प्राणी की खोपड़ी का एक ग्रंश कुछ दाँत ग्रौर हाड्डियाँ ऐसी दवी हुई निकली हैं जिनके देखने से पता चलता र्द कि इस प्राणी की खोपड़ी आधुनिक पुच्छविहीन मनुष्याकार मर्कट से अधिक वड़ी होनी थी और यह सीधा खड़ा होकर चला करता था। वैज्ञानिकों ने इसका नाम रखा हे विधिकेन्थोपस इरैक्ट्स (Pithecanthropus crectus) अर्थात् खड़ा चलने-वाला पुच्छविहीन मनुष्याकार मर्कट। इन उप:कालीन प्रस्तरों को निर्माण करनेवाले प्राणियों के ब्राकार की कल्पना करने के लिए हमारे पास इस समय यहीं मुद्री भर हाड़ियाँ हैं।

इसके पश्चात् ढाई लाख वर्ष पुराने रेत के ढेरों में हमको निम्न मनुष्याकार प्राणियों के कुछ यंश दृष्टिगोचर होते हैं। परन्तु जहाँ तक श्रीज़ारों का सम्यन्ध है वहाँ

तक इस लेख-माला में हम ज्यों ज्यों त्रागे बढ़ते हैं त्यों त्यों वह भी अधिकाधिक संख्या में मिलते जाते हैं। श्रीर कालांतर में उपःकालीन प्रस्तरों की भौति भद्दे श्रीर भौड़े न होकर. वे अत्यन्त कुशलता से बनाये हुए सुडौल श्रीर मुन्दर दीखते हैं। परन्तु बाद में बास्त-विक मनुष्यों के वनाये हुए वैसे ही बस्त्रों से इनका आकार कहीं अधिक वडा होता था। फिर हाइडलवर्ग के एक रेतीले गढ़े में हमको किसी अर्धमनुष्याकार प्राणी के जबड़े की एक-केवल एक ही-हड़ी मिली है जो अत्यन्त ही वेडोल और सर्वथा ठोड़ो-रहित होने के ऋतिरिक्त वास्तविक मनुष्यों के जबड़े से कहीं अधिक भारी और सकरी भी हैं। उसके जबड़े के त्राकार से मालम पडता है कि स्वप्टोचारण के लिए श्रपनो जिह्ना को हिलाना इलाना इस प्राणी के लिए प्रायः श्रमंभव था । इसी एक जवड़े की हड़ी के सहारे वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया है कि यह प्राणी श्रत्यन्त भारी—दानवकाय—मनुष्य-सरीखा रहा होगा। इसके हाथ-पाँव बहुत बड़े



पिल्टडाउन के निकट प्राप्त चकमक पत्थर के श्रीज़ार

और सिर पर नमदे सरीखे वाल (Felt like hair) होंगे। वैज्ञानिक परिभाषा में इस प्राणी को—हाइडलवर्ग मनुष्य (Heidelberg man) कहते हैं।

हमारे विचार से तो यह जबड़े की हड्डी संसार में मानवीय कौतहल के लिए श्रत्यन्त दु:खद वस्तु हैं । ख़राब दूरवीन में से होकर दिखाई देनेवाली वस्तु के समान, हमको इसमें भृतकालीन मनुष्य की, दूषित एवं खरिडत भलक-मात्र ही दिखाई देती है। वह प्राणी हमें शीत वनों में वकगित से जाता हुत्या, खद्गदन्तीय शेरों से



श्रध्यापक रटोट का निर्माण किया हुआ पिथिकेन्थ्रोपस इरेक्टस का कल्पित नमूना ।



्हाइडलवर्ग मनुष्य श्रभ्यापक रुटांट के श्रादेशानुसार बनाया गया नमृना।

बचने के लिए अनायास ही चृत्तो पर चढ़ता हुआ, और जड़ली भव-रीले गैडों को ताकता हुआ अण-मात्र के लिए दिखाई देता है। परन्तु जब तक हम उसका स्क्ष्म निरूपण करे ही करे, वह भीमकाय प्राणी पुनः दृष्टि से ओभल हो जाता है। पर इससे क्या १ अपने व्यवहार के लिए उसने जो गढ़ गढ़ कर अक्षय अस्त्र बनाये थे उनसे तो पृथ्वी अभी तक पटी पड़ी है।

उससे भी ऋधिक शाकर्षक श्रीर श्रत्यन्त भेदपूर्ण एक प्राणी के वे अवशेष हैं जो **पिल्टडाउन**\* में खोदते समय मिले हैं। ये एक या डेढ लाख वर्ष पुराने प्रतीत होते हैं। परन्तु कुछ विद्वान् इनको हाइ-डलवर्ग के जबड़े की हड़ी से भी अधिक पुराना ठहराते हैं। इनमें एक तो किसी **निम्न मनुष्य (**Subman) की मोटी खोपड़ी का कंकाल है, जो श्राज-कल के पुच्छविहीन मनुष्या-कार मर्कटो की खोपड़ियों से वड़ा है। इसके साथ एक जबड़े की हड़ी भी मिली है जो बनमानुप (चिम्पाज़ी) के जबड़े की हड़ी की तरह है। यह उसकी अथवा किसी श्रन्य प्राणी की भी हो सकती है। इनके अतिरिक्त वहाँ जो तीसरी वस्तु मिली है वह वैट (गेंद खेलने के वल्ले)के श्राकार की हाथों की हड़ी का दुकड़ा है।

<sup>\*</sup> Piltdown इंग्लैएड के ममेक्स प्रांत में एक स्थान है।

इस पर अत्यन्त दक्षता से खुदाई की गई है और इसके वीच में छेद भी वनाया गया है। यहाँ हिरख की जङ्घा की एक हड्डी भी मिली है जिस पर खुदे हुए कुछ निशान वनाये गये हैं।

वस, वहाँ केवल इतनी ही चीज़ें मिली हैं। प्रश्न होता है कि वैठकर इस प्रकार हिंडुयों में छेद करनेवाला वह प्राणी किस प्रकार का था ?

वैज्ञानिकों ने इसका नाम रखा है, 'उप:कालीन मनुष्य' (Eoanthropus) यह एक निराला ही प्राणी था जो हाइडलवर्ग के मनुष्य श्रीर वर्तमानकालीन पुच्छविहीन

मानवाकृतीय मर्कट, दोनों से ही सर्वथा भिन्न था। इसके से लच्चण अन्य किसी प्राणी में नहीं पाये जाते। परन्तु धरती के नीचे एक लाख वर्ष से बाद के कंकड़-पत्थरों के ढेरां में हमको चकमक और पत्थरों के वने हुए ऐसे औज़ार अधिकाधिक संख्या में मिले हैं, जो उपःकालीन प्रस्तर की भाँति भहें और वेडील नहीं हैं। पुरातत्त्ववेत्ता अब इनमें घलानी, वर्मा चाक्नु, तीर, फेंक कर मारने के पत्थर, फरसे अन्य अस्त्रों को देखकर तुरन्त ही पहिचान लेते हैं।

श्रव हम मनुष्य-काल के श्रत्यन्त ही निकट श्रा गये हैं श्रीर श्रगले श्रध्याय में हम वास्तविक मनुष्यों



पिल्टडाउन में प्राप्त खोपड़ी असली दुकड़ों (काले भाग) से पुनर्निर्मित ।

के अग्रगामी—नीएडरथेलर (Neanderthalers) का—जो वहुत अंशों में वास्तविक मनुष्यों के समान होते हुए भी वास्तविक मनुष्य (true men) न थे—वर्णन करेंगे।

परन्तु यहाँ पर यह कह देना शायद असंगत न होगा कि कोई भी आधुनिक तत्त्ववेता— हाइडलवर्ग के मनुष्य (Heidelberg man) अथवा उप:कालीन मनुष्य, दोनों में से एक को भी वर्तमानकालीन मनुष्यों का स्ताधा पूर्व-पुरुष (Direct ancestor) नहीं समभता। अधिक से अधिक यही कहा जा सकता है कि इनका आकार अन्य प्राणियों की अपेन्हा मनुष्यों से कहीं अधिक मिलता था, और ये हमारे अत्यन्त ही निकट के सम्यन्धी थे।

## नींडरणॉल स्त्रीर रोडेशिया का मनुष्य

कोई ५०, ६० हज़ार वर्ष हुए चतुर्थ हिमकल्प (Fourth Glacial Age) की चरम सीमा पर पहुँचने से पूर्व, इस पृथ्वी पर एक ऐसा प्राणी रहता था जिसके अवशिष्ट भागों को मनुष्य से असाधारण समानता रखने के कारण विज्ञानवेत्ता लोग सर्वथा मनुष्य ही समभा करते थे। इनकी खोपड़ियाँ तथा इनके शरीर के दूसरे अंगों की हांड्डियाँ हमको मिली हैं। नित्य प्रति व्यवहार में आनेवाले इन्हीं के हाथों से निर्मित बड़े बड़े अस्त्रों के ढेर के ढेर मिले हैं। इनको आग जलाना आता था। ये शीत से बचने के लिए गुफाओं में रहते थे। और शायद पशुओं के चमड़ों को महे ढड़ा से कमाकर उन्हें ओड़ लेते थे। ये प्राणी भी हमारी भाँति व्यवहार में दाहिना हाथ ही उपयोग में लाते थे।

परन्तु श्रव हमको नरवंश-विद्या के ज्ञाता (Ethnologists) वताते हैं कि ये प्राणी वास्तविक मनुष्य न थे। वंश (Genus) तो इनका यही था, परन्तु उनकी उपजाति (Species) दूसरो थी। इनका जवड़ा आगे की श्रोर निकला हुआ, माथा छोटा और भौंहों की हाड़ियाँ खाँखों के ऊपर उभरी हुई होती थीं। इनके हाथों के खँगूठे मनुष्यों के खँगूठे की तरह चन्य उँगिलियों को छू नहीं सकते थे। गर्दन की वनावट कुछ ऐसी होती थी कि सिर उठाकर त्राकारा की त्रांर देखना इनके लिए त्रासम्भव था। ये शायद सिर को नीचा त्रीर त्यागं की घोर किये हुए ही चलते फिरते थे। इनका बिना ठोड़ी का जबड़ा, हम मनुष्यों की श्रपेत्ता, हाइडलवर्गीय प्राणियों से श्रधिक मिलता-जुलता था । इनके दाँतों की बनाबट हमारे दौतों की बनाबट से बहुत भिन्न होती थी । हमारी दाढ़ों की भारत लम्बी एवं नुकीली जड़ें न होने पर भी, उनकी जाँटलता में किसी प्रकार की कमी नहीं पाई जाती । परन्तु इन ऋर्ध-मनुष्यों के मुख में, हमारी भाति, कुत्ते के-से दो नुकीले दाँत (Canine) नहीं होते थे। इनकी म्योगिट्यों के भीतर का स्थान तो हमारे जितना ही होता था परन्तु भीतर के गृदे (भेजे) का श्राकार हमते भिन्न होता था । वह पछि की श्रोर श्राधिक वड़ा श्रीर श्रागे की श्रोर श्राधिक निकुटा होता था। इनकी मानसिक राक्तियों का क्रम भी हमसे सर्वया भिन्न था। वंशानुगत कम में ये हमारे पुरखा न थे। भौतिक एवं मानसिक दृष्टि से इनकी शाखा हमसे सर्वथा पृथक् थी ।

इस लुत मानव-वंश की खोपड़ियाँ और हिंडुयाँ दूसरी जगहों के सिवा सबसे पहले नींडरथाँल (Neanderthal) नामक स्थान में मिलने के कारण इन श्रद्धत मृल-पुरुषों (Proto-men) को नींडरथाँल के मनुष्य या नींडरथाँलवाले कहते हैं। यह जाति यूरोप में सैकड़ों श्रथवा हज़ारों वर्ष तक रही होगी।



नींटरथेलर श्रथ्यापक स्टोट के श्रनुसार

उस समय पृथ्वी का मानचित्र (रूपरेखा) श्रीर जल-वायु वर्तमान काल से सर्वथा भिन्न थे। उदाहरणार्थ, यूरोप उस समय दक्षिण की श्रोर थेम्म श्रीर मध्य जमेनी तथा रूस तक हिम से दका हुआ था। ग्रेट ब्रिटेन श्रीर फांस के बीच तब कोई जलविभाजक न था; भूमध्य सागर श्रीर लाल सागर में (उस समय) गहरी घाटियाँ थीं श्रीर उनके अत्यन्त निचले भागों में शायद बहुत-सी भीलें थीं; उस समय वर्तमान कृष्ण नागर दक्षिणीय रूस से लेकर मध्य एशिया में बहुत दूर तक फेला हुआ था। स्पेन तथा यूरोप के श्रन्य ऊँचे भाग, जो वर्फ से दके न थे, श्रत्यन्त शीतल ये श्रीर वहाँ की जल-वायु, शीनलना में लैंग्रॉडर (Labrador) से भी श्रिक भीषण श्रीर उग्र थी। समशोतीयण जल-वायु

Temperate Climate) केवल उत्तरी अफ्रीका पहुँचने पर ही मिल सकती थी। उस तमय दक्षिणी यूरोप के ठएडे पठारों पर, जिनमें केवल हिमदेशीय वनस्पति ही उत्पन्न होती थी, तव स्वयाले मैमथ (Mammoth) और गैंडे, महोत्त (Great oxen) और हिमदेशीय वारहसिंगों (Reindeer) सरीखे हढ़ देहधारी पशु ही विचरा करते ये और शाक आदि मक्ष्य पदार्थों की खोन में ये प्राणी वसन्त ऋतु के आने पर अधिक उत्तर की ओर, और पत्मकु (Autumn) में दक्षिण की ओर चले जाते थे।

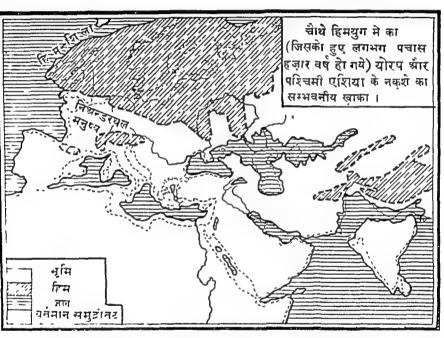

नींटरथॉलीय प्राणी इस प्रकार के हश्यों के बीच रहा करता था। छोटे-मोटे पशुद्यों के प्राखेट घौर फल, वेरों, तथा मूलों को खाकर वह किसी प्रकार जीवन-निर्वाह किया करता था। ये प्राणी मुख्यतर शाकाहारी ही थे घौर जड़ों तथा पेड़ों की टर्हानयों को चवा जाया करते थे। इनकी इकसार (Level) दन्तपंक्तियों को देखकर यह धारणा घौर भी हड़ होती हैं। परन्तु, इनके रहने की गुनाछों में हमको यो यह पशुद्यों की मजावाली हाहियों के खण्ड भी मिले हैं जिनको राष्ट्रतया मजापान करने के लिए ही तोड़ा गया था। उनके श्रम्त्र ऐसे न होते थे कि उनसे खुले मैदान में सामना करके वड़े वड़े वनैले पशु मारे जा सकें। इसलिए यह कल्पना की गई है कि वे जन्तुओं को या तो ऐसे स्थानो पर, जहाँ निदयों के पार जाना किन्त हो, वर्छा फेंककर, अथवा गढ़े खोदकर और उनमें उनको गिराकर मार डाला करते थे। संभवतः वे पशुओं के मुंडों के पीछे पीछे रहते थे और जब आपस की लड़ाई के कारण कोई पशु मर जाना था तो वे उसे खा डालते थे। वे शायद खड़दंतसिंह के पीछे पीछे सियार की तरह घूमा करते थे। सुदीर्घ युगों तक शाकाहारी रहने के परचात् हिम-कल्पों (Clacial Ages) की भीपण किनाइयों के कारण ही उन्होंने शायद पशुओं को खाना आरंभ कर दिया था।

नींडरथॉलीय मनुष्य देखने में कैसे थे अथवा उनकी आकृति कैसी थी, इसकी कल्पना भी हम नहीं कर सकते । बहुत संभव है कि वह 'क्स्यरीला रहा हो थ्रीर थाकृति में वह मनुष्याकार भी न हो । वे सीधे खड़े होकर चल सकते थे या नहीं, यह बात भी मंदिर्ध है । अपने शरीर को धरातल से ऊपर उठा हुआ रखने के लिए वह शायद, पाँच थ्रीर घुटने, दोनों का ही व्यवहार किया करते थे । वह शायद अकेले या छोटे छोटे कुटुम्बों की टुकड़ियों में धूमा करते थे । इनके जवड़ों की बनावट से अनुमान किया जाता है कि जिसको हम भाषा कहते हैं उसका बोलना, उनके लिए, असंभव था ।

वर्त्तमानकालीन यूरोपीय प्रदेशों में—सहस्रों वर्ष-पर्यन्त—ये नींडरथॉलीय प्राणी ही सर्वोत्कृष्ट पशु थे। परन्तु कोई तीस या पैतीस सहस्र वर्ष वीते होंगे कि पृथिवी की जलवायु के अपेत्ताकृत अधिक उप्ण होते ही इनसे कुछ कुछ मिलते हुए वर्ग के प्राणी, जो इनसे कहीं अधिक मेधावी, जानी और वोलने तथा एक दूसरे की महायता करनेवाले थे—दक्षिण दिशा की थ्रोर से इन नींडरथॉलों के देश में धूमते-धामते था निकले। उन्होंने इन्हें गुफाओं तथा अन्य वासस्यानों से मार भगाया। नवागन्तुकों के भोज्यपदार्थ भी इन्हों के समान थे और उनको वह आखेट-दारा प्राप्त करते थे; उन्होंने शायद अपने इन भन्नरीले पुरखाओं को युद्ध में परास्त करके मार डाला। दक्षिण अथवा पूर्व से आकर (क्योंकि हमको उनके जन्म-स्थान का अभी तक ठीक ठीक पता नहीं मिला) नींडरथॉल प्राणियों को, अन्त में, समूल नष्ट करनेवाले इन नवागन्तुकों की धमनियों में हमारा ही रुधिर बहता था। वे हमारे सम्बन्धी थे; और वे ही सर्वप्रथम वास्तविक मनुष्य थे। शारीरिक शास्त्र (Anatomy) द्वारा विवेत्रना करने पर पता चलता है कि इनकी खोपड़ियों और अँगूठे, गर्दन और दाँत सब हमारे ही सरीखे थे। क्रोमेंग्नीन (Cro-magnon) तथा श्रिमाल्डी (Grimaldi) की एक गुफाओं में हमका बहुत-से ऐसे नर-कंकाल मिले हैं जी इस समय तक संसार के सर्वप्रथम वास्तविक मनुष्यों के ही अवरोप समके जाते हैं।

शिलालेख-माला में हमारी जाति का वर्णन इस विधि से त्राता है, त्रीर यहीं से मनुष्य की वास्तविक कथा प्रारंभ होती है।

श्रत्यन्त ठंडी जलवायु होते हुए भी तत्कालीन जगत् की जलवायु दिन-प्रतिदिन वर्त्तमान कालीन जलवायु के श्रांधकाधिक समान होती जा रही थी। हिमयुगीय वर्फ़ की निद्याँ ((Hariere) यूरोप में तव दिन प्रतिदिन ऊपर ध्रुव की श्रोर खिसकती जाती थीं। श्रोर फिर मैदानों में घास की दृद्धि होते ही फ़ास श्रीर स्पेन के वर्फीले वारहिंसेंगे भी धीरे धीरे लुम होने लगे श्रीर उनके स्थान में घोड़ों के भुएड श्रागये। इसी प्रकार दक्षिणी यूरोप में मैमथा की भी पहली-सी वहुतायत न रही श्रीर श्रन्त में वे सम्पूर्णतया उत्तर दिशा की श्रोर प्रस्थान कर गये।

'वास्तविक मनुष्य' सर्वप्रथम कहाँ उत्पन्न हुए थे, यह हम श्रभी तक नहीं जान सके हैं। परन्तु सन् १६२१ में दिवाणी अफ्रीका के बोकन हिला (Broken Hill) नामक



(१) श्राधुनिक म्बोपट्टी यौर (२) रोडेशियन खोपट्टी की तुलना

रथान में एक प्रोपट्टी तथा नर कंकाल के कुछ अन्य अद्भुत अवशेष ऐसे मिले हैं जो लक्तगों में वर्त्तमान मनुष्यों और नींटरथॉलीय प्राणियों की मन्यवर्तीय प्राणी के—एक तृतीय प्रकार के मनुष्य के—प्रति होते हैं। खोपट्टी से पता चलता है कि नींटरथॉलों की अपेक्षा टमका मिन्छिय आगे की खोर अधिक बड़ा और पीछे की खोर अधिक मिकुट्टा होता था। रीट की डिट्टियों के क्यारी सिरे पर उसका निर मनुष्यों के सिर के समान ही लगा हुआ था।

इसके दाँत और हिंहुयाँ तो हमारी माँति थीं परन्तु इसकी मुखाकृति अवश्य ही पुच्छिविहीन मनुष्याकार मर्कट की माँति होगी और उसकी मोंहों की हिंहुयाँ वहुत केंची उठी हुई होगी और उसकी खोपड़ों के बीच में एक लम्बी रेखा के समान उमरी हुई हिंडी रही होगी। अवश्य ही ये प्राणी और सब बातों में मनुष्य के ही समान थे, केवल इनका मर्कटों के मुख ही समान नींडरथॉलों जैसा था। रोडेशिया में पाया जानेवाला यह प्राणी प्रत्यक्तया नींडरथॉलों की अपेक्षा वास्तविक मनुष्य से अधिक मिलता-जुलता है।

हिमयुगां के प्रारंभ से लेकर वास्तिवक मनुष्य के प्रादुर्भाव होने तक जो महान् अन्तर्गल है उसमें निम्न मनुष्य-वर्ग के कितने ही प्राणी रहते होंगे। मनुष्य इन सब प्राणियों का उत्तराधिकारी ही नहीं किन्तु शायद उन सबको नष्ट करनेवाला भी है। बाद में चलकर इन प्राणियों के कितने ही अवशेष मिलेंगे। रोडेशिया में प्राप्त इस खोपड़ी का नम्बर शायद इन अवशेषों में दूसरा ही समभा जायगा। सम्भव है कि रोडेशिया में प्राप्त यह खोपड़ी अत्यन्त प्राचीन काल की न हो। इस पुस्तक के प्रकाशित होते समय तक यह निर्णय नहीं हो सका कि वह किस युग की है। संभव है कि वर्त्तमानकाल से कुछ समय पूर्व तक भी ये निम्न मनुष्य दिल्ली अफ्रीका में निवास करते रहे हो।

#### ( ११ )

### श्रादिम वास्तविक मनुष्य

भोतिक विज्ञान को अभी तक उन प्राणियों के (जो सर्व-सम्मित से हमारे ही समान य) जो प्राचीनतम चिह्न प्राप्त हुए हैं वे पिश्चमी यूरप और उसमें भी विशेषतया फ्रांस तथा मंग ही में मिले हैं। इन दोनो देशों में जो हथियार और अस्थियाँ, चट्टान तथा हिंडुयों पर वनी हुए खुदाई के काम और गुफाओं के भीतर और चट्टानों पर शंकित चित्र पाये गये हैं उनका समय तीस सहस्र वर्ष अथवा इससे भी अधिक प्राचीन कृता गया है। इस समय पृथ्वी पर स्पेन ही हमारे इन वास्तविक पुरन्वाओं के प्राथमिक श्रवशेषों का सबसे बड़ा भाषडार है।

यह ठीक है कि इन पदार्थों का—हमारा वर्तमानकालीन संग्रह—केवल प्रारंभमात्र करा जा सकता है। परन्तु हमको पूर्ण आशा है कि जब अन्वेपकों की संख्या इतनी हो जायगी कि वे उन सब स्थानों की पूरी तरह खोज कर सकें जहाँ इनके मिलने की संभावना है. खीर जब उन देशों में भी पूरी तरह से अनुसंधान हो जायगा जो अभी पुरातत्त्वदर्शियों के लिए वस्ट हैं, तब इन अवशेषों का संग्रह अवश्य हो बहुत बड़ा होगा। एशिया और अफ्रीका के अधिकांश भागों में अभी तक न तो इन पदार्थों में किच रखनेवाले, चतुर एवं दक्त वस्तु-पारग्यी ही गये हैं और न उनको वहाँ अन्वेपण करने की स्वतन्त्रता ही मिली है। अवण्य, इननी-सी अल्प सामग्री के भरोसे यह निष्कर्ष निकाल बैठना कि आदिम बास्तिविक मनुष्य पश्चिमीय पूरीप में ही रहा करने थे, अथवा वह इसी महाद्वीप में सर्वप्रथम उत्पन्न रुए थे—उचित नहीं है।

श्रादिम कालीन मनुष्यों के जितने चिद्ध श्रथवा श्रवशेष हमकी श्रय तक उपलब्ध हुए हैं संभव है कि उनमें भी प्राचीन एवं श्रधिक श्रवशेष एशिया, श्रक्षीका श्रथवा समुद्र में लुन वलीहियों के नीचे इस समय दवे पड़े हों। एशिया तथा श्रक्षीका का नाम ही मैंने मही लिया है 'प्रमेशिया का नहीं—श्रीर हसका यह कारण है कि केवल एक दौन के

अतिरिक्त वहाँ पर थाज तक किसी पुच्छिविहीन मनुष्याकृतीय मकट, निम्न मनुष्य (Subman), अथवा नीडरथाँलीय मनुष्य सरीखे उच्च प्राथामक (Primate) वर्गीय प्राणी, अथवा प्राथमिक वास्तिविक मनुष्य का एक भी चिह्न किसी को दृष्टिगोचर नहीं हुआ। ऐसा प्रतीत होता है कि प्राणि-जीवन का यह विकास केवल प्राचीन संसार (यूरप-एशिया-अफ्रीका) ही में हुआ था; और फिर, प्राचीन प्रस्तरयुग के अन्तिम चरण में, स्थलमार्ग-द्वारा—जो वैहरिंग-जलांवभाजक के कारण अब नष्ट हो गया है—प्राचीन ससार के मनुष्य, अमेरिका महाद्वीप को गये थे।

यूरोप के यह आदिम वास्तविक मनुष्य (जिनका हमको अभी तक पता चला है) उस समय भी राष्ट्रतया—कम-से-कम-सो उपजातियों में विभक्त थे। इनमें से एक ता



यल्यमीरा , उत्तरी स्पेन) की गुफायों में बने हुए यहत चित्रों में से एक। एक गुफा की दीवालें सौंट आदि के चित्रों से पटी हुई हैं। ये चित्र हलके लाल रग से बने हैं और इनमें काले रग से छायायें दिखलाई गई हैं। ये चित्र १५ हज़ार से लेकर २० हज़ार वर्ष पुराने हैं।

वास्तव में श्रत्यन्त ही उच्च वर्ग की थी; और इसके नर-नारी लम्बे और वट्टे मन्तिप्व-वाले होते थे। इस जाति की एक स्त्री की खोपड़ी हमको मिली है। इसका भीतरी चेत्रनल



१ परंग २ भेमप हे दौन हो नगण कर रिमदेशीय बाररसिंगे बनाये गये हैं।

याज-कल के साधारण मनुष्यों से भी वट्टा है; और एक पुरु का देह-पंजर लम्यार्ड में छु: कुट से भी अधिक वैठता है। इस जाित के मनुष्यों की देह का याकार-प्रकार उत्तरीय अमेरिका के प्राचीन निवासियों (Indians) से अधिक मिलता-जुलता था। को में गनान (Cro-magnon) की गुहा में इनके कंकाल सर्वप्रथम मिलने के कारण लोगों ने ट्रम जाित के पुरुपा का नाम को में गनाडें (Cro-magnards) के मनुष्य" रख दिया है। जङ्गली होते हुए भी यह जाित उच्च कथा की अमभ्य जाित थी। शिमांचडी (Grimaldi) की गुहा में मिलनेवाले अन्य प्रकार के कंकाल दितीय जाित (Race) के हैं और टनके लक्षण वास्तव में हवशियों से मिलते हैं। वर्तमान काल में दिल्ली अप्रयान की खुश्मेन और हाँटनटाँट (Bushmen and Hottentots) जाित्यों इनकी अन्यन्त निकटम्थ मम्बन्धी हैं। यह बड़ी रोचक बात है कि जिस समय मनुष्य-जाित का हमको सर्वप्रथम टिनहाम मिलता है उस समय भी वह दो जाितयों में विभक्त थी। और ट्रमलिए हमार्ग कल्पना की दीट अनायाम ही इस अनिश्चत निष्कर्प पर पहुँचना चाहती है कि प्रथम जाित के पुरुप दूसरों की अपेका अधिक भूरें (Brownish) अथवा गेहुँएँ रंग के थे; और वे शायद उत्तर या पूर्व की दिशा से आये थे; और दूसरी जाित का रंग इतना गेहुँ यां न था वह कुछ कुछ स्थामवर्ण था और दक्षिण के उप्ण किटवंधीय भागों से आई थी।

और शायद चालीस सहस्र वर्ष प्राचीन इन श्रसभ्यों में इतना मनुष्यत्य श्रा चुका था कि वे धोषों, कौड़ियों श्रादि को छेदकर हार पिरोना, त्रयने रारीरों पर रंग लेयना, पत्थर तथा हिड्डियों की खुदाई-द्वारा मूं लि-निर्माण करना, चहानां तथा हिड्डियों पर खुदे हुए चित्रों का बनाना, श्रीर सुन्दर चहानों के पृष्ठ-भाग तथा गुहा यों की चिकनी दीवारों पर पशु इत्यादि के साधारणतया मद्दे (पर कभी कभी अत्यन्त ही सुन्दर) चित्र व्याचना जान गये थे । इनके वनाये हुए विविध प्रकार के शस्त्रास्त्र नीड थॉलीय पुरुषों की अपेक्षा अधिक छोटे यों मुन्दर होते थे। श्रीर श्रव संग्रहालयों में इनके बनाये हुए श्रीज़ारों, मूर्त्तियां श्रीर चहानों पर बनाये हुए चित्रों का श्रव्छा संग्रह हो गया है।

सर्वप्रथम आदिमकालीन मनुष्य व्याध का जीवन व्यतीत करते थे। जद्गली घोट्ने, जिनके छीटी-सी दाड़ी हुआ करती थी, उनके प्रधान आखेट थे। उन दिनों वे गोचर-भूमि की खोज में फिरनेवाले इन पशुओ तथा अरन मेसो (Bison) का पोछा किया करते थे। एक अत्यन्त प्रभावोत्पादक तत्कालीन चित्र से पता चलता है कि मेमथ (Mammoth) नामक भीमकाय पशु से भी ये लोग परिचित थे। उनमें ने एक अत्यन्त प्रथम मंदिन्य के चित्र के आधार पर यह कहा जा तकता है कि वे इन टानवाकार पशुओं को फॅमाकर मार डाला करते थे।



मधु-मिक्या में के घीच में मधु सब्चय करने वाला मनुष्य वह रस्मां की सीड़ी पर है।



धनुषंगं का युद

इन मनुष्यों के पास पत्थरों के केवल ऐसे अस्त्र-शस्त्र थे जो वे पत्थरों की कत्तल काट कर बनाते थे। इस युग को 'प्राचीन पापाण-युग' का नाम दिया गया है। उपर्युक्त पुरुष इस युग के अन्तिम चरण में उत्पन्न हुए थे। फिर, इनके पीछे, आज से कोई दस या वारह हज़ार वर्ष पूर्व, यूरोप में एक नवीन प्रकार के जीवन का अभ्युद्य होने लगा। इस उत्तर-काल के मनुष्यों ने, न केवल पत्थरों के कत्तलों से, प्रत्युत पत्थर को घिस कर और उस पर पालिश करके नये प्रकार के पत्थर के औज़ार और हथियार बनाना सीख लिया था। उन्होंने खेती करना भी आरम्भ कर दिया था। और इसी समय से नवीन पाषाण-युग (Neolithic Age) का प्रारम्भ होता है।

कैसे कौत्हल को वात है कि सौ वर्ष भी नहीं हुए कि तस्मानिया (आस्ट्रे-लिया के निकट एक द्वीप है) में, जो पृथ्वी के दूसरे सुदूर छोर पर स्थित है, मनुष्यों की एक ऐसी जाति रहती थी जिसका वौद्धिक एवं शारीरिक विकास उन आदिमकालीन मनुष्यों की अपेक्षा —िजन के चिह्नावशेष यूरीप में मिले हैं —कहीं अधिक न्यून था। भौगोलिक परिवर्तन के कारण तस्मानिया-निवासी अपने शेष समाज से विछुड़ गये थे, और ऐसा मालूम होता है कि प्रतियोगिता, स्पर्धा तथा उन्नति के अभाव में, विकास के स्थान में इनकी उलटी अवनित हो गई थी। जिस समय यूरोपियन यात्री तस्मानिया पहुँचे उस समय इनका जीवन अत्यन्त ही निकृष्ट था और ये घांधे और छोटे मोटे शिकार से अपना उदर पालन करते थे। उस समय ये लोग घर बनाना भी न जानते थे। उन लोगों के पास केवल वैठने और विश्राम करने के स्थान होते थे। हमारे ही समान मनुष्य होने पर भी आदिम वास्तिक मनुष्यों की भौति न तो उनमें शारीरिक कार्य-कुशलता थी और न उनकी तरह इनमें लितत कला की शिक्त ही थी।

## मनुष्य के त्रादिम विचार

श्रव हम एक वड़ी ही कुन्हलपूर्ण कल्पना करते हैं। उस मानवी साहसपूर्ण व्यवसाय के ब्रार्राम्भक दिनों में मनुष्य होना कैसा मालूम होता होगा ? चार साँ शताब्दी पूर्व जब मानव-सम्यता का न तो बीज-वपन ही हुन्ना था श्रीर न उसकी फ़सल ही तैयार हुई श्री। उन दिनों, उन श्राखेट श्रीर घूमने के सुदूरवर्ती दिनों में, मनुष्य क्या सोचता था श्रीर उसकी विचारशैली किस प्रकार की थी ? मनुष्य की मानसिक धारणात्रों का लेखबढ़ होना भी उन समय तक श्रारम्भ न हुन्ना था। श्रतएव, श्रन्य कोई उपाय न देखकर हमको उपर्युक्त प्रश्नों का उत्तर केवल कल्पनात्रों श्रीर श्रनुमान के सहारे ही देना पड़ता है।

श्रादिम मनुष्यों के मानसिक भावों का पुनर्निर्माण करने के लिए श्राधुनिक वैज्ञानिकों की विविध मृल मीनों की खोज करनी पड़ी है। श्रभी हाल में मन-विश्लेषणशास्त्र (Psycho-Analysis) ने श्रादिम मानवी समाज के इतिहास पर वहुत कुछ प्रकाश डाला है। मनविश्लेषणशास्त्र वह विज्ञान है जो इस बात का विश्लेषण करना है कि बालक के शहंबादी भाव श्रीर मनोविकार समाज की श्रावश्यकताश्रों के श्रमुसार किस प्रकार रोके, दवाये, बदले श्रीर एक दूसरे ने सम्बन्धित किये जाते हैं। श्रादिम मनुष्य के भावों का पनिर्माण करने में उन श्रमस्य जातियों के बिचारों श्रीर शिति-रिवाजों से भी बड़ी सहायता मिली है जो श्राज-कल विश्वमान है। श्राज-कल के समय मनुष्यों में जो बहुत से विचारशहरूप एक्शिवह्यास श्रीर दुस्त्रार पुने हुए हैं उनमें—नथा श्राज-कल की दन्त-कथाश्रों में—मानों श्रादिम समाज के बिचार कटीर होकर मुर्ग्धित चले श्राते हैं। श्रीर श्रन्त में हम ख्यों-ज्यों हमने यो श्रीर श्राते श्रीर श्राते हैं। इनसे हमें चिज्ञ, मुर्निय ने श्रीर नक्काशी, चिद्ध श्रादि श्रीपक्ति स्थाने में भिन्ते हैं। इनसे हमें वह श्रीपक्ति स्थान हो जाता है कि मनुष्य को मुर्ग्वत स्थाने श्रीर नक्ना वसने के बीस्य बीन-कीन-सी वस्तुएँ मालुम पड़ी थीं।

्यादिम मनुष्य कदाचित् प्रायः रीमे ही मीचा करना था जैसे कि वालक गोचा करने रोकेट - पर्यात धारामाधिक कार्ल्यानक चित्री के रूप में । यह मन में चित्री द्वारा विचार किया करता था, या उसके मस्तिष्क में काल्पनिक चित्र श्राकर श्रकित होते थे। श्रीर इन काल्पनिक चित्रों से जिस प्रकार के भी मनोवेग उत्पन्न होते थे वह उन्हीं के श्रनुसार व्यवहार करता था। श्राज भी वालक और श्रिशिक्षत व्यक्ति इसी प्रकार व्यवहार करते हैं। मनुष्य के अनुभव में क्रम-यद्व विचार करने की शक्ति का अपेक्षाकृत देर से विकास हुआ। पिछले तीन सहस्र वर्ष से पूर्व कम-यद्व विचार करने की शक्ति ने मानुषी जीवन में कोई विशेष महत्त्वपूर्ण कार्य नहीं किया। और आज भी मनुष्य-जाति में वे लोग अत्यन्त श्रल्यसंख्यक हैं जो अपने विचारों को श्रपने वशा में रखते हैं था उन्हें क्रमयद्व कर सकते हैं। श्राधकाश लोग तो श्रव भी कल्पना श्रीर मनोविकारों के आधार पर ही जीवन व्यतीत करते हैं।

वास्तविक मानव-कथा के प्रारम्भिक श्रश में श्रादिम मनुष्य-समाज शायद छोट छोटे कुदुम्बों मे विभक्त था। जिस प्रकार श्रारम्भ के स्तनपायी जीवो के मुद्र कुदुम्बों से उत्पन्न हुए थे ( क्योंकि कुटुम्य के लोग एक साथ रहते थे और वश-र्बाद्व करते थे ) उसी प्रकार श्रारम्भिक मनुष्य-जातियो की भी उत्पत्ति हुई । किन्तु जातियो की इस उत्पत्ति से पहले व्यक्तियों के श्रादिकालीन श्रहंकार पर भी कुछ न कुछ नियन्त्रण हो गया था। यचपन में पिता का जो डर श्रीर माता का जो प्रेम या उसको यौवन श्रीर बृद्धावस्था में भी बनाये रखना त्र्यावश्यक था. तथा वर्ग के बृद्ध पुरुषों की युवा पुरुषों के प्रति जो स्वाभाविक ईर्ष्या होती है उसको भी कम करने की वड़ी श्रावश्यकता थी। इसके विपरीत माता छोटो की स्वाभाविक सलाहकार श्रीर रक्तक थी। मनुष्य के सामाजिक जीवन की उत्पत्ति इन दो परस्पर विरोधी वातो के घात-प्रतिघात से हुई। एक श्रीर बच्चो के बड़े होने पर उनकी यह सहज नैसर्गिक कामना थी कि हम बाहर जाकर मनमानी रीति से जोड़ी मिलावे, श्रीर इसरी श्रीर इसके विपरीत पृथक होकर रहने के ख़तरे और कठिनाइयाँ थी। नर वश-विद्या के उद्भट विद्वान् श्रीयुत् जे॰ जे॰ ऐटिकिन्सन् ने अपनी पुस्तक "प्राइमल ला" में यह दिखलाया है कि असम्य जातियो का प्रचलित कानून-जिसमें नाना प्रकार के निपेधारमक आदेश (l'abus) हैं—- और जो उन जातियां के सामाजिक जीवन पर वड़ा प्रभाव टालते हैं—-वान्तव में इम हेतु बना कि ग्रादिम जड़ली मनुष्य उन्नतिशील समाज की ग्रावश्यकतायों के प्रनुसार प्रपना मानसिक संगठन करने को विवश हो गया। मन-विश्लेपण-विजानवेत्तात्रो की बाद की खोजी से ऐटिकिन्सन साहव की कल्पनाओं की बहुत कुछ पुष्टि होती हैं।

कुछ विचारशील लेखको का मत है कि श्रादिम यसभ्य पुरुषो में वृद्व दुलपित के प्रति जो श्रादर और भय था, तथा रक्षा करनेवाली वयमक न्त्रियो के प्रति उनके मनोवेगो की जो प्रति-क्रियाये थी—उन्होंने ही स्वप्नो तथा कल्पना के कारण श्रांतरंजित श्रीर प्रचुर होकर त्रादिम मनुष्य के विश्वासो श्रयांत् धर्म का एत्रपात किया। देवता श्रीर

र्दाययां की कल्पना का कारण भी कुलपित का भय और आदर, तथा रह्मा करनेवाली स्त्रियों के प्रित मनोवंगों की प्रिति-किया ही थीं । शिक्तशाली और सहायक व्यक्तियों के प्रित इस आदर की भावना के साथ ही साथ उनकी मृत्यु के उपरान्त स्वपन में उन्हें देखने के कारण वे अनभ्य मनुष्य उनसे उरने लगे और यह समभने लगे कि मृत्यु के वाद वे और भी उन्हृष्ट पद पर पहुँच गये हैं । (अमभ्यों) के लिए यह विश्वास करना बहुत सरल था कि वे (बृद्ध कुलपित या रचक स्त्रियाँ) वास्तव में मर नहीं गये हैं किन्तु मायारूप से ऐसे मुद्रुग्यतों स्थान को हटा दिये गये हैं जहाँ जाकर उनकी शक्ति और भी अधिक बढ़ गई है ।

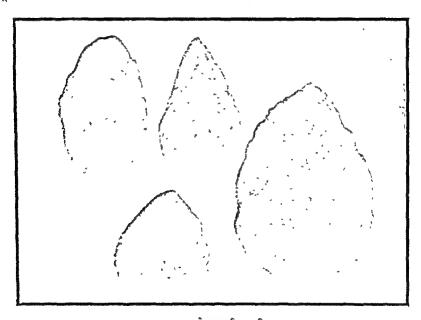

पापाण-पुग के श्रवशिष्ट चिद्य संमालित में मिले हुए ये पत्थर के श्रीज़ार श्राकार-प्रकार में पश्चिमी श्रीर उत्तरी सुरप में मिले हुए श्रीज़ारों के समान ही हैं।

वर्षमान पालीन वयस्य पुरुषी की अमेरी शिशुओं के भय, कलानायें श्रीर स्वान र १ वि ११ र १४ र्थार वास्तिवय होते हैं श्रीर आदिम-कालीन मनुष्य भी वहत कुछ (यस् वे र स्थान हो थे। इसके अदिस्कि वे पशुओं के श्रीर्थ निषट में श्रीर के यह स्थानी के कि पशुणों से भी इसके ही सहश हेतु के भाष श्रीर मानसिय अदिक्रियाये होती र पशु-सहाय नेंं, पशु-रिपुओं और पशु-देवताओं की कल्पना कर सकता था। ग्रद्भुत त्राकृति की चट्टान, लकड़ियों के ढेर, त्रसामान्य वृक्ष इत्यादि प्राचीन पापाण-युगीय मनुष्यों का कैसे महत्त्वपूर्ण, सार्थक और अनिष्टकारी अथवा हितैपी प्रतीत होते होंगे और स्वप्न तथा कल्पनाओं द्वारा उन पदार्थीं के सम्बन्ध में कैसी कैसी सत्य समभी जानेवाली कहानियों तथा उपाख्यानों की सृष्टि होगई होगी-यह वात हम तभी भली भाँति समभ सकते हैं जब हम स्वयं कल्पनाशील वालक रहे हों । इन कहानियों में वाज़ वाज़ याद रखने और फिर से दाहराने के याग्य भी हाती थीं श्रीर स्त्रियाँ छ्रोटे छ्रोटे वालकों का उन्हें सुनाती थीं। इस प्रकार परम्परा का श्रारंभ हुत्रा । त्राज-कल भी बहुत-से कल्पनाशील बच्चे त्रपने किसी प्यारे गुड़े, पशु त्रथवा श्रन्य मनुष्याकृतीय श्रर्ध-मनुष्य के। नायक बनाकर लम्बी-लम्बी कहानियाँ गढ़ डालते हैं। शायद आदिम मनुष्य भी इसी प्रकार कल्पनाशील थे फ़र्क़ केवल इतना ही है कि वे लाग अपने नायक का वास्तविक मानने का अधिक तैयार थे। क्यंकि सर्वप्रथम जिन वास्तविक मनुष्यों का हमका पता लगता है वे शायद बड़े वातूनी ये ग्रौर इस ग्रंश में वे नींडरथॉल-निवासियों से भिन्न श्रीर श्रधिक उच्च श्रेगी के थे। यह भी संभव हो सकता है कि नींडरथॉल-निवासी सर्वथा गँगे ही रहे हों । परन्तु स्मरण रखना चाहिए कि श्रादिम मनुष्य की भाषा में शायद थोड़े-से नाम ही रहे हाँ, श्रीर वे उन्हें चेप्टा-श्रभिनय तथा सांकेतिक चिह्नों द्वारा ही प्रकट करते रहे हों।

मानिसक विकास में कोई भी असस्य जाति इतनी निभ्न श्रेणी की नहीं है कि जिसमें कारण और परिणाम-सम्बन्ध किसी प्रकार का विज्ञान न हो । किन्तु आदिम मनुष्य परिणाम के साथ कारण का सम्बन्ध स्थापित करने में वहुत तीव्र न था । उसके लिए किसी परिणाम को किसी ग़लत कारण से सम्बन्धित कर देना बड़ा सरल था । वह कहता "नुम अमुक कार्य करो और अमुक बात होगी ।" "नुम बालक के को कोई विपैला फल दो और वह मर जायगा । नुभ किसी बीर शत्रु का हृदय खा डालो और तुम बलवान् हो जाओंगे।" यहाँ कारण-परिणाम के दो जोड़े हैं । इनमें एक ठीक है और दूसरा ग़लत । असम्यों के मिल्क में कार्य और परिणाम की जो ब्यवस्था है उसे हम 'टोना-टोटका' कहते हैं । किन्तु 'टोना-टोटका' वास्तव में असम्यों का विज्ञान है । आधुनिक विज्ञान ने उममें भेद यह है कि वह विलकुल अब्यवस्थित है और उसमें वस्तु-परीज्ञा करने की विलकुल शक्ति या गुंजाइश नहीं है । और इसलिए वह बहुधा ग़लत होता है ।

बहुत-सी वातों में कारण-परिणाम की ठीक ठीक संगति वैठाना कठिन नहीं था। श्रीर बहुत-से मिथ्या विचार श्रनुभव-द्वारा शीब्र ही ठीक भी हो गये। परन्तु त्रादिम मनुष्य की बहुत-सी ऐसी महत्त्वपूर्ण समस्यायें फिर भी शेप रह गई थी जिनके कारण त्रथवा हेतु समभने का उसने वारम्बार प्रयत्न किया, किन्तु उसे उनके जे

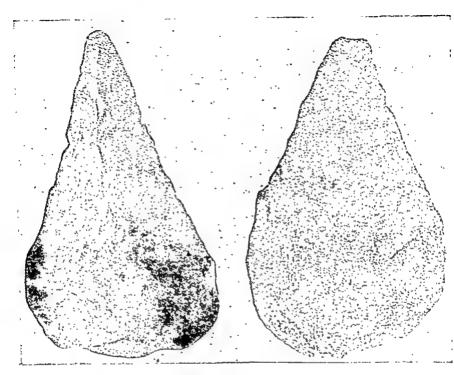

णपाग-युग के दूर-दूर देशों में स्थित मनुष्यों की समानता

वाई श्रोर चकमक का एक श्रौज़ार है जो लन्दन की 'ग्रेज़ इन लेन' में खुदाई करते समय पाया गया था। दाहिनी श्रोर एक वैसा ही श्रौज़ार है जिसे सोमाली-लेंड के श्रादिम श्रसम्य मनुष्यों ने गढ़ा था।

समाधान या हेतु मिले वे ग़लत ये, परन्तु वे इतने ग़लत न ये (या इतने स्पष्ट रूप से ग़लत न थे) कि उनकी ग़लती उसे मालूम पड़ जाती। उसके लिए यह वात वड़े महत्त्व की थी कि वन में आखेट और पानी में मछालियों की बहुतायत हो तथा वह उनको सुगमता से पा सके। इन कामों में उचित फल पाने की आशा से वह निःसन्देह सहस्रों कवचां, मन्त्रां और सगुनों इत्यादि की सहायता लेता और विश्वास करता था कि इनके द्वारा उसे उपर्युक्त कामों में सफलता प्राप्त होगी। इसके अतिरिक्त उसको मृत्यु और रोग की भी वड़ी चिन्ता लगी रहती थी। कभी तो महामारियों से जनता की मृत्यु होती थी और कभी विना किमी स्पष्ट कारण के लोग या तो रोगग्रस्त हो मृत्यु के मुख में चले जाते अथवा निर्वल हो जाते थे। इन वातों ने भी आदिम असम्य मनुष्य के जल्दवाज़ और भावुक मस्तिष्क को अवश्य ही वहुत कुछ उद्दिग्न कर दिया होगा। स्वप्न और कल्पना-जनित अटकलों के कारण वह इन दुर्घटनाओं का कारण कभी किसी मनुष्य, पशु या वस्तु को समभता और कभी वह उनसे रचा पाने के लिए किसी दूसरे मनुष्य, पशु या वस्तु से प्रार्थना करने लगता। उममें वालक-सुलम भय और घवराहट की कमी न थी।

इस छोटी-सी मानव-जाति के आरंभ ही में ऐसे कुछ, व्यक्ति अवश्य रहे होंगे जो यद्यपि औरों के समान ही भय और कल्पनाओं के शिकार ये किन्नु जिनका मस्तिप्क औरों से कुछ अधिक प्रौढ़ और दृढ़ था। इन लोगों ने सलाह या आशा देकर औरों के ऊपर अपना रोय जमा लिया होगा। उन्होंने किसी वात को अग्रुभ बतलाया तो किसी को आवश्यक कह दिया, किसी वात को शुभशकुन और किसी को अपशकुन घोषित कर दिया। टोने-टोटके में जो व्यक्ति पटु था, अर्थात् जो ओपि का प्रयोग करता था, वहीं सर्वप्रथम पुरोहित या धर्माचार्य हुआ। वह उपदेश देता था, स्वग्नों का फल बतलाता था, वह लोगों को भावी दुर्घटनाओं की चेतावनी देता था और उन विचित्र अनुष्ठानों को करता था जिनसे लोगों का संकट दूर होता या उनका भाग्योदय होता था। आदिम और असम्य लोगों का धर्म आज-कल के धर्मों के समान नहीं था। उसमें अधिकतर कुछ विधानों और नियमों का पालन करना ही पर्याप्त था। और आरंभिक धर्माचार्य आजापूर्वक उन वातों को वतलाता था जो वास्तव में एक प्रकार का अविहित, आदिम और व्यावहारिक विज्ञान था।

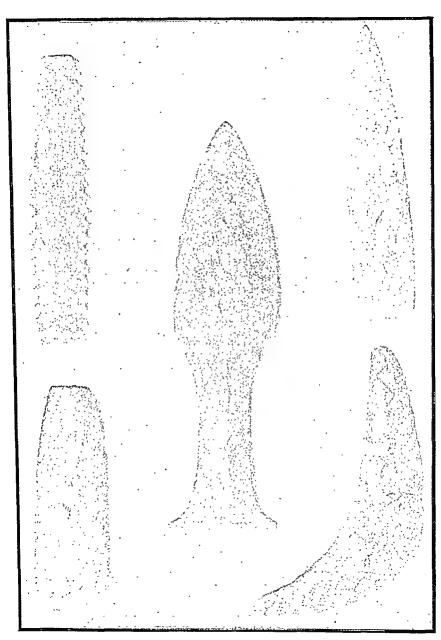

नवीन पापाण-युग के चकमक पत्थर के श्रीज़ार।

पञ्चाङ्ग पर चान्द्रमासो का यह प्रभाव वर्तमान काल के पञ्चाङ्गो में भी पाया जाता है। श्रीर यदि रूढ़ियों के कारण हमारी बुद्धि कुंठित न हो गई होती तो हमको व्वीप्ट-धर्म में ईसामसीह को सुली दिये जाने तथा समाधि से पुनः उठने की तिथियों के वार्षिक उत्सवों



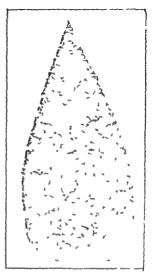

श्राज-कल के नवीन पापाण्युगीय यम्त्र । हाल में श्रास्ट्रेलिया के श्रादिम नियासियां के बनाये हुए ठीक पापाण्युगीय शैली के बन्नों के सिरे (१) तार के चीनी के इंमुलेटर से बनाया गया (२) ट्टी हुई काँच की बोतल से बनाया गया ।

को उचित समय—सौर तिथियो-पर न मनाकर, चन्द्रमा के जय तथा दृढि के अनुमार, परिवर्त्तनशील तिथियो पर मनाना अत्यन्त अद्भुत प्रतित होगा ।

यह यात संविग्ध है कि य्रादिम कृपक तारों को देखना जानने थे या नहीं, पग्नु यह अधिक संभव मालूम होता है कि इधर-उधर धम फिर कर जीवन व्यतीत करनेवाले गोपालकों ने पहले-पहल तारों की योर ध्यान दिया क्योंकि उनमें उन्हें दिशा जानने में सुविधा मालूम हुई। किन्तु जैसे ही यह जात हुया कि उनसे ऋतुयों का समय निश्चित किया जा सकता है वैसे ही कृपि के लिए उनका महत्त्व एक-उम चट्ट गया। श्रीम किसी विशिष्ट तारे के उत्तर अथवा दक्षिण दिशा की ओर गमन करने पर वीज वोने के. समय का विलदान दिया जाने लगा। उस नक्षत्र के विषय में किसी कथा का गढ़ लेना और उसकी पूजा करना आदिम मनुष्य के लिए प्रायः अनिवार्य हो गया।

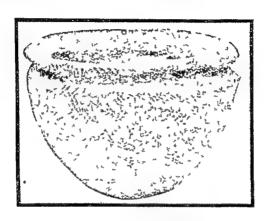

नवीन पाषाण-युग की कारीगरी का नमूना।
यह टेम्स नदी के कछार में मार्ठलेक के पास खुदाई
करते समय पाया गया था।

त्रतएव यह सहज ही में समभा जा सकता है कि नवीन पापाण-युग के त्रारम्भिक संसार मे रुधिरविल तथा नच्त्रों के सम्बन्ध मे जानकारी रखनेवाले सयाने त्रौर त्रें अनुभवी पुरुपों का समाज में कैसा उच्च एवं विशिष्ट स्थान रहा होगा।

इन सयाने स्त्री-पुरुपो की शक्ति का एक और कारण यह था कि लोग अशुद्धता और अपवित्रता से उरते थे और ये उन्हें वतला सकते थे कि शुद्ध होने के उपाय क्या है । जादूगरों के साथ जादूगर्शनयाँ और पुरोहितों के साथ पुरोहितानी भी सदा होती आई हैं । आरम्भिक पुरोहित वास्तव में इतना धार्मिक पुरुप न था जितना कि वह व्यावहारिक विज्ञान का जानकार था । उसका विज्ञान प्रायः अनुभवमूलक या प्रत्यच्चमूलक और अधिकतर दोपपूर्ण था । वह उसे जन-साधारण से वड़ी सावधानी से लिपाकर रखता था । किन्तु इतना सव होने पर भी यह मानना ही पड़ेगा कि उसका मुख्य उद्देश्य जान था और उस जान का प्रधान उपयोग व्यावहारिक था ।

वारह या पन्ट्रह हज़ार वर्ष हुए ये नवीन पापाण-युगीय जन-समाज (जिनमें पुरोहित श्रीर पुरोहितानियों के वर्ग ये श्रीर जिनमें ये लोग परंपरा से चले त्रा रहे थे) तथा उनके जुते

हुए खेत, उन्नतिशील गाँव और प्राचीरयुक्त तुद्ध नगर, संसार के समस्त उण्ण एवं जलपूरित भागों में फैलते जा रहे थे। किर, शताब्दियों पर्यन्त, इन विविध जातियों के भावों
का प्रसार और उनका पारस्परिक विनिमय होता रहा। आदिम कृपक-समाज की इस संस्कृति
को इलियट स्मिथ और रिवर्स जैसे विद्धानों ने सौर्य-पापाणी संस्कृति (Heliolithic Culture) का नाम दिया है जो सर्वथा उपयुक्त न होते हुए भी, विज्ञान-वेत्ताओं-द्वारा
इसका अधिक सार्थक नामकरण न होने तक, हमको व्यवहार करना ही पड़ेगा। भूमध्य
सागर और पश्चिमी एशिया के किन्हीं भागों में उत्पन्न होकर, यह सम्यता शताब्दियों
पर्यन्त पूर्व की ओर तथा एक द्वीप से दूसरे द्वीप में फैलती हुई—प्रशान्त महासागर पार
कर—शायद अमेरिका में भी पहुँच गई होगी जहाँ उत्तर दिशा से आनेवाले मङ्गाल
जाति के लोगों के अधिक प्राचीन और अविकसित रहन-सहन के ढंग से उसका
संमिश्रण हुआ।

जहाँ कहीं ये गेहुँए रङ्गवाली जातियाँ अपनी सौर्य-पापाणी संस्कृति को लेकर गई वहाँ ईनके साथ ही साथ कुछ अद्भुत विचार एवं अनुष्ठान भी—सर्वांश में नहीं तो अधिकांश में तो—अवश्य ही पहुँच गये। और इनमें से कुछ तो ऐसे अद्भुत हैं कि उनका ठीक ठीक अर्थ या कारण समकाने के लिए किसी मिस्तिष्क-विशेषण्य की आवश्यकता होगी। ये लोग स्च्याकार महान् शिखर और वड़े वड़े टीले बनाते, तथा वृहत् पापाण्-शिलाओं के मएडल निर्माण्य कर खड़े किया करते थे। इनके बनाने का उद्देश शायद यह था कि इनसे पुरोहितों को ज्योतिप-सम्बन्धी निरीच्ण करने में सहायता मिलती थी। वे अपने समस्त अथवा कुछ मृतकों के शवों को सुरच्चित रखते थे। ये अपनी देह में गुदना गुदाते और ख़तना (Circumcision) कराते थे। इनमें शिशु-प्रसव के समय पिता को शयनागार में विश्राम के लिए भेजने की कावेड (Cauvade) नामक अत्यन्त प्राचीन प्रथा प्रचलित थी और इनमें 'स्वस्तिका' नामक सौभाग्यस्चक चिह्न का प्रचार था जो ख़्य प्रसिद्ध हैं।

यदि हम पृथ्वी के नक्ष्ये में विंदुओं द्वारा उन स्थानों को दिखलावें जहाँ उपर्युक्त रीति-रिवाजों के चिह्न अब भी मिलते हैं तो संसार के समशीतोष्ण और निम्नोप्ण किनारों को मिलाकर एक मेखला-सी बन जाबगी जिसका बिस्तार स्टोनहेंंज और रपेन से लेकर मेक्सिको और पेरू तक होगा। किंदु अफ़िका में भूमध्यरेखा के नीचे, उत्तर-मध्य बृर्प और उत्तरी एशिया में ये विंदु न दिखलाई देंगे। क्योंकि इन स्थानों में वे जातियाँ रहती थीं जो प्रायः स्वतंत्र रीति से अपना विकास कर रही थीं।

## नवीन पाषाण-युगीय स्त्राच सभ्यतायें

लगभग दस सहस्र वर्ष पूर्व पृथ्वी के मानचित्र की वाह्य रूपरेखा प्रायः वैसी ही थीं जैसी त्राज-कल। जिवाल्टर की समुद्र-श्रीवा (Straits) के त्रारपार वनी हुई वह प्राचीन रोक—जो श्रटलांटिक सागर के जल को भूमध्य सागर की घाटी में प्रविष्ट होने से रोक रही थी—प्रायः उस समय तक जल के वेग के कारण नष्ट हो चुकी थी जिससे वर्त्तमान भूमध्य सागर वन चुका था, त्रौर उसकी वाह्य तटरेखा (coast line) भी प्रायः त्राज-कल ही की भाँति हो गई थी। हाँ, कास्पियन समुद्र त्राज-कल की अपेक्षा कहीं त्रिक्ष लम्वा-चौड़ा था और काकेशस पर्वतमाला के उत्तर की और शायद कृष्ण सागर से भी जा मिला था। मध्य-एशिया के अंतर्वर्तांय इन समुद्रों के चारों और की भूमि—जहाँ त्रय पठार और मरस्थल दृष्टिगोचर होते हैं—तव उपजाऊ और मनुष्यों के वसने योग्य थी। संसार भी उस समय साधारणतया त्राज-कल की अपेक्षा श्रविक त्रार्ट और उपजाऊ था। यूरोपीय रूस की भूमि तब कहीं श्रविक श्रन्पदेशीय तथा भीलों से परिपूरित थी और वेहरिंग समुद्र-ग्रीव की ओर एशिया भी शायद अमेरिका से स्थल-द्वारा मिला हुआ था।

वर्त्तमानकाल में मनुष्यों की जो जो प्रधान जातियाँ समभी जाती हैं, उनका पृथक् पृथक् वर्गांकरण करना उस समय भी संभव था। तत्कालीन संसार के उप्ण एवं समोप्ण भू-भागों और समुद्र-तटों पर,—जो आज-कल की अपेन्ना तब कहीं अधिक उप्ण और वनों से आच्छादित थे—सौर-पापाणी संस्कृतिवाली भूरी जाति के लोग बसते थे, और वे ही भूमध्यसागर के तटस्थ प्रदेशों पर वसनेवाले बहुसंख्यक वर्वर एवं मिस्तियों तथा दिन्न्ण की ओर पूर्वीय एशिया में रहनेवाले जन-समाज के पुरखा थे। इस महान् जाति के बहुत-से भेद थे; भूमध्य सागर और अटलांटिक के निकटवर्न्ता प्रदेशों में वसनेवाली आईवीरिया अथवा भूमध्य देशीय गेहुँए रंग की जातियाँ, हामवंशीय जातियाँ—जिनके अंतर्गत वर्वर एवं मिस्र-देशवासी समभे जाते हें—भारत के अधिक काले द्रविड, पूर्व भारतीय जातिसमृह, जुद्र एशिया (Polen Asia) की बहुत-सी जातियाँ और न्यूज़ीलेंड के 'माओरी'—ये सभी इस मानव-समाजरूपी इस की न्यूनाधिक महत्त्वपूर्ण शाखायें हैं। यह ठीक है कि पश्चिम में वसनेवाली

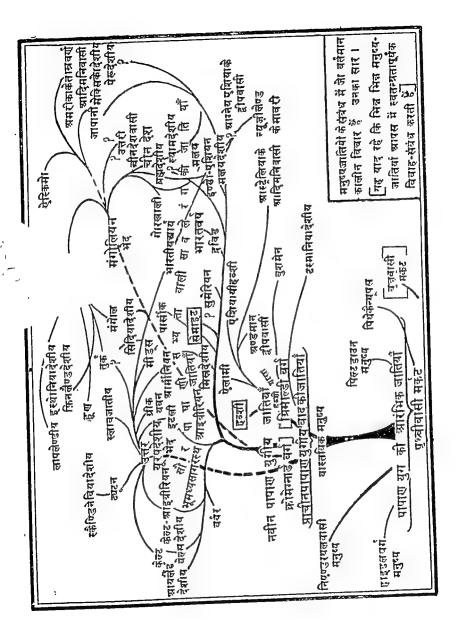

फा० ११



एक सचित्र 'मय' स्तंभ ।

इसमें एक सर्प देवता और एक पुजारी दिखलाये गये हैं। बीभत्स चेहरों को देखिए।

जातियों का रंग पूर्ववालों की अपेद्धा अधिक उज्ज्वल था परन्तु वहाँ भी इन सबैप्रधान भूरी जातियों से प्रथक होकर—मध्य एवं उत्तरीय यूरोप के वनों में—नीली आँखोंयाले, अपेन्हाकृत अधिक गौर एवं सुन्दर मनुष्यों का एक वर्ग अधिक ख्याति प्राप्त करता
जा रहा था। इस वर्ग के। अब बहुत से लोग नाई (Nord) कह कर पुकारते हैं। पूर्वोत्तर

पूर्वात्तर रिश्चा में नवीन पापाणयुगीय त्राद्य सम्यतायें ८३ मंजी ल जाति एशिया के त्रधिक खुले मृ-भागों में इस भूरे जन-समाज का एक ग्रन्य भेद सर्वथा विपरीत

दशा में पाया जाता था। वहाँ के लोगों की आँखें अधिक तिरछी, गलों की हिंदूवाँ कँची, देह कुछ पीली और केश खूब काले तथा सीधे होते थे। यह मंगील जाति थी। दिन्नणी श्रफ्रीका, श्रास्ट्रेलिया श्रीर दिल्ण-एशिया के वहत-से उप्ण कटिवंधीय द्वीपों में उस समय 'हवशी' जाति के लोग पाये जाते थे और मध्य श्रफ्रीका में मिश्रित जातियाँ रहती थीं। त्राजकल त्रफ्रीका की प्रायः सभी रंगोन जातियाँ (Coloured People) इन उत्तरीय भरी श्रीर दिख्णीय भूरी जातियों के मेल से उत्पन्न हुई मालूम पड़ती हैं।

यह वात सदेव याद रखनी चाहिए कि वादलों की भाँति मनुष्य-जातियों का भी श्रत्यंत स्वच्छन्दता श्रीर सुगमता-पूर्वक पृथक्करण, ऐक्य, मिश्रण श्रीर पुनर्मिलन हो जाता है, श्रीर वे निर्वाध रूप से मिश्रित होकर वंशवृद्धि भी कर सकती हैं। मानव-जातियों का प्रसार बन्नों की उन शाखाओं के समान नहीं होता जिनका प्रनर्मिलन असंभव हो जाता है। श्रवसर त्राते ही जातियाँ एक दूसरे से धुल-मिल जाती हैं। यदि यह वात न भुलाई जाय तो हम वहुत-से क्रूर दुराग्रहों से भली भाँति वच सकते हैं। 'जाति' शब्द का श्रत्यन्त ही शिथिलतापूर्वक उपयोग करने के कारण लोग बहुधा उसके ब्राधार पर ब्रत्यन्त ही ब्रसंबद्ध एवं ब्रसंगत सिद्धान्तों को गढ़ना प्रारंभ कर हैं। ऐसे लोगों की परिभाषा के अनुसार, 'ब्रिटिश' अथवा 'यूरोपियन' भी पृथक् कहलावेंगे। परन्त वास्तव में देखा जाय तो प्रायः समस्त ही यूरोपीय जातियें। में गेहुँए, गोरे, श्रधगोरे श्रीर मंगोलों के श्रंशों का श्रस्तित्व दृष्टिगोचर होता है।

मानव-विकास के नवीन पापाण-युग में मंगोल-जाति के लोगों ने सर्वप्रथम श्रमेरिका में प्रवेश किया था। प्रकाश्य रूप से ऐसा प्रतीत होता है कि वे वेहरिंग नामक समुद्रग्रीय की राह से वहाँ पहुँच कर दिच्छा-दिशा की श्रोर फैल गये थे। उत्तर में उन्हें कैरिवू (Uaribou) नामक अमेरिका के वर्झीले वारहसिंहीं के, श्रीर दिन्ग में ऋरने भैंसों (Bison) के बड़े बड़े भुगड मिले। परंतु जिस समय ये लोग दिल्गी अमेरिका में पहुँचे तो तत्त्व-द=तीय (Glyptodon) नामक भीमाकार जीव, श्रीर मंथर गतिवाले तथा हाथी के समान ऊँचे और वेडौल भीमाकृतीय वन्य-पशु (Megatherium) वहाँ विद्यमान थे। इस श्रांतिम भीमकाय परन्तु निस्तहाय एवं श्रसमर्थ पश-जाति के। इन्होंने संभवतः समूल नष्ट कर डाला ।

अमरीका जानेवाले अधिकांश कवीले सम्यता में नवीन पापाण्युग के भ्रमण्शील त्रीर शिकारी जीवन से त्रागे नहीं वढ़ सके। उन लोगों ने लोहे का उपयोग नहीं जान पाया । उनके पास प्राकृतिक रूप में पाई जानेवाली दो ही धातुएँ-सीना श्रीर ताँवा थीं। परन्तु मैक्सिका, युकेटन श्रीर पेरू की परिस्थिति ऐसी थी कि वहाँ जमकर खेती हो सकतो थी। यहाँ ईसा से लगभग एक सहस्र वर्ष पूर्व प्राचीन संसार के समा-नान्तर, परन्तु उससे सर्वथा भिन्न प्रकार की, श्रद्धुत सम्यतायें उत्पन्न हुईं। प्राचीन संसार की अधिक पुरातन आदिम सम्यताओं की भाँति इन जन-समाजों में भी वीज वात्र्याई श्रीर कटाई के श्रवसरों पर नरविल देने की रीति ने भली भाँति जड पकड ली। भेद केवल इतना ही था कि प्राचीन संसार में ती—जैसा हमका आगे चलकर स्पष्ट हो जायगा ये आदिम विचार अन्य विचारों-द्वारा न्यून-संकीर्ण होकर--- त्रंततोगत्वा--- सर्वथा ही ढँक गये थे, किंतु अमेरिका में, इसके सर्वथा विपरीत, इन विचारों ने उन्नति कर ऋत्यन्त उग्र रूप धारण कर लिया। श्रमेरिका के सभ्य प्रदेश उस समय वास्तव में पुरोहितों-द्वारा शासित धर्म-राज्य हो रहे थे। उनके युद्धनेतात्रों श्रीर शासकों का शास्त्रिक नियमों श्रीर शकुन-श्रवशकुनों के कठोर नियंत्रण में रहना पड़ता था।

इन पुरोहितों ने ज्योतिप में अच्छी निपुणता प्राप्त कर ली थी। और इनका वर्प-संबंधी ज्ञान वैविलोनिया निवासियों से भी कहीं अधिक बढ़ा-चढ़ा था। युकेटन में इनकी त्रपनी एक जुदी लेखन-शैली थी जो 'मय' लेखन-कला कहलाती है त्रीर जा त्रात्यन्त ही श्रद्धत श्रीर जटिल है। इसका पढ़ने श्रीर समभने के लिए जितने प्रयत्न श्रव तक किये गये हैं उनसे केवल यही निष्कर्ष निकलता है कि जिन वर्ष-पञ्चाङ्गां के। तैयार करने में पुरोहितवर्ग व्यपनी सारी बुद्धि लगा देता था, केवल उन्हीं जटिल पञ्चाङ्गों-सारिएयों-का लिखने के लिए ही इस लेखनशैली का उपयाग किया जाता था। 'मय' सभ्यता की कला ई० स० ७०० या ८०० के लगभग अपनी चरम सीमा पर जा पहुँची थी।

इन लोगों के पत्थर के खुदाई के काम में आकार देने की शक्ति और अधिकांश सन्दरता देखकर त्राजकल का दर्शक दंग रह जाता है त्रीर वह उसकी विषमता तथा एक प्रकार की उन्मादपूर्ण रूढि और जिंटलता देखकर जी उसके विचारों के परे हैं-- घयड़ा उठता है। प्राचीन संसार में इसके समकक्ष और कोई कला नहीं है। प्राचीन संसार में उसकी समानता श्रौर वह भी वहुत दूर की समानता श्रति प्राचीन भारतीय शिल्पकला से की जा सकती है। 'मय' कला में सर्वत्र ही सर्प और परों का संमिश्रण दिखलाई पड़ता है। प्राचीन संसार की जा वस्तु इन 'मय' चित्रों से सबसे ऋधिक मिलती है वह है यूरोपियन पागलख़ानों में वंद लोगों के बनाये एक प्रकार के जिटल चित्र । ऐसा मालूम होता है कि 'मय' दिमाग प्राचीन संसार के दिमाग से सर्वथा भिन्न

ढंग पर विकसित हुआ है। उसके विचारों में एक प्रकार का विचित्र फेर है और हमारे प्राचीन संसार की सम्मति के अनुमार तो उनका दिमाग़ अवश्य ही पागलों का दिमाग़ था।

यह सम्मति कि इन मति-भ्रष्ट अमरीकन सम्यताचा का कारण वहाँ के लोगां की मान-सिक दुवंलता और मति-भ्रष्टता थी इस बात से पृष्ट होती हैं कि उनको मनुष्य का रुधिर वहाने का श्रमाधारण शौक था। मेक्सिको की सभ्यता में तो विशेषरूप से तर-रक्त बहाया जाता था और वहां साल में हजारों ही ऋाटमियां का विलटान कर दिया जाता था। यध्य पुरुपों की देह जीवितावस्था ही में चीर डालना यौर धडकते हुए हृदय को निकाल लेना एक ऐसा ऋत्य था जिसने तत्कालीन श्रद्धत पुरोहितवर्ग के जीवन श्रीर मस्तिप्क दोनो ही पर पूर्ण च्याधिपत्य कर रक्खा था । सावंजनिक जीवन श्रीर राष्ट्रीय सभी प्रकार के उत्सवां में इस



अध्यापक करार के काल्पनिक चित्र के आधार पर निर्मित नवीन पापाग्-युग का युगेपियन योढा ।

विपम एवं भयंकर कृत्य का संपादन करना तत्र त्रावश्यक समभा जाता था।

इन जातियों में भी जन-साधारण का जीवन अन्य वर्षर किमानों के जीवन के समान ही था। इनके मिट्टी के वर्तन, कपड़े और रॅगार्ड के काम बहुत अच्छे होते थे। 'मय' लेख केवल पत्थरों पर ही नहीं खोदे जाते थे, प्रत्युत चमड़े इत्यादि पर लिखे और चित्रित भी किये जाते थे। यूरीप और अमेरिका के नंबहालयों में ऐसे अनेक गृह 'मय' लेख रक्ते हुए हैं जिनमें तिथियों के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं पढ़ा जा सका है।

पेरू में भी इसी प्रकार की लेखन-शैली का प्रारंभ हुआ था। परन्तु वहाँ इनके स्थान में रिस्सयों में गाँठें लगाकर लेख रखने की प्रथा चल पड़ी। सहस्रों वर्ष पूर्व चीन में भी स्मृति-सहायतार्थ रिसयों का इसी प्रकार उपयोग किया जाता था।

पुरानी दुनिया में भी ई० पू० ४०००—५००० वर्ष से पहले—अर्थात् उपर्युक्त सम्यताओं से तीन अथवा चार सहस्र वर्ष पूर्व—ऐसी आदिम सम्यतायें वर्त्तमान थीं जो इन अमेरिकन सम्यताओं से भिन्न नहीं कही जा सकतीं। मंदिर इनके आधार थे; इनमें भी खूव नरवित दी जाती थीं और इनके पुरोहित-गण भी ज्योतिप-शास्त्र के अनन्य भक्त थे। भेद केवल इतना ही था कि प्राचीन संसार (पुरानी दुनिया) की ये आदिम सम्यतायें जहाँ एक दूसरे पर घात-प्रतिघात-द्वारा विकसित हो वर्त्तमान अवस्था तक पहुँच गई, वहाँ आदिम अमेरिकन सम्यतायें ज्यों की त्यों बनी रहीं। इनमें से प्रत्येक की दुनिया निराली और दूसरों से सर्वथा पृथक् थी। यहाँ तक कि मेक्सिको-निवासियों को यूरोपियनों के अमरीका-आगमन तक भी पेरू देश के संबंध में तनिक-सा भी ज्ञान न था। और वहाँ के प्रधान खाद्य पदार्थ, अर्थात् आलू को मेक्सिकोवाले जानते भी न थे।

युगों पर्यन्त ये लोग अपने देवताओं पर चिकत होते रहे, बिलदान करते रहे और स्पनी जीवन-लीला समाप्त कर गये। 'मय' कला का अलंकारिक सौन्दर्य अत्यन्त उच्च कचा तक पहुँच गया। मनुष्यों के हृदय अनुराग-रंजित होते रहे और जातियाँ एक दूसरे से युद्ध करती रहती थीं। अकाल और सुकाल, महामारी और आरोग्यता के चक्र इन जातियों पर भी सदा चलते रहते थे। पुरोहितों ने सुदीर्घ शताब्दियों में अपनी वर्णसारिणी और नर-मेधों के विधानों को अधिक जिटल बना दिया परन्तु अन्य दिशाओं में उन्होंने कोई उन्नति न की।

#### सुमेरिया, प्राचीन मिस्र श्रीर लेखन-कला

पुरानी दुनिया का रद्भाञ्च नई दुनिया से अधिक विम्तृत और विविध हर्यप्रदर्शक है। ईसामसीह से छः हज़ार अथवा मात हज़ार वर्ष पूर्व, एशिया के हरे-भरे
म्-भागो और नील नदी की घाटी में, लगभग पेरू के समकत्त, वहुत-से अर्ध-मभ्य समाजो
का प्रादुर्भाव हो चला था। उस समय उत्तरीय फारस, पिर्चिमीय तुर्किस्तान और दक्षिणीय
अरव आजकल की अपे चा अधिक उपजाऊ थे; और अत्यन्त पुराणुकालीन समाजो के
चिह्न भी यही मिलते हैं। किंतु इराक़ के दिच्चणी भाग और मिस्र देश में सर्वप्रथम नगरो,
मंदिरों और क्रमवद्ध सिंचाई के ढंग का प्रादुर्भाव हुआ और इस बात का प्रमाण मिलता
है कि इन स्थानों का सामाजिक संगठन वर्षर लोगों के आम्य-नगरों से अधिक उन्नति कर
चुका था। उस समय दजला और फरात नामक नदियों पृथ्क पृथ्क होकर फारम की
खाड़ी में गिरती थी; (और आजकल की भाँति समुद्ध-समागम से प्रथम आपस में मिल
न जाती थी)। इन्हीं दो नदियों के मध्यवर्ती मृ-प्रदेश में मुमेर नामक जाति ने अपने प्रथम
नगर निर्माण किये थे। वास्तविक रूप से ठीक ठीक निर्ण्य न होते हुए भी इतना अवस्य
कहा जा सकता है कि मिस्र देश के महान् इतिहाम का प्रारम्भ भी लगभग इसी समय
हुआ था।

ऐसा प्रतीत होता है कि इस 'सुमेर' जाति के पुरुपों का रङ्ग गेहुँ या और नाक उठी हुई होती थी। वे एक विशेष प्रकार की लेखन-प्रणाली का उपयोग करते थे जिमे श्रव पटा जा सकता है और इनकी भाषा का जान भी श्रव लोगों को हो गया है। इन लोगों ने काँसे का व्यवहार खोज निकाला था और वे धूप में सुखाई हुई इंटो के बढ़े बड़े शिष्यराकार मन्दिर बनाते थे। इस देश की मिट्टी बहुत श्रच्छी होती हैं: और यह जाति इस पर लिखा करती थी। इससे इनके लेख श्राज पर्यन्त सुरिह्तत हैं। इनके पास टार, भेट, वकरी श्रीर गदहे थे परन्तु घोड़े न थे। बरछे श्रीर चर्म-निर्मित ढालों को लेकर और पाम-पाम खड़े होकर ये लोग पैदल युद्ध करते थे। इन लोगों के बन्त्र ऊन के होते थे श्रीर ये श्रवने सिरों को मुड़ा हुआ रखते थे।

ऐसा प्रतीत होता है कि प्रत्येक सुमेरियन नगर स्वतंत्र गज्य था। प्रत्येक नगर का श्रपना श्रलग देवता श्रीर अलग पुरोहित होता था। परन्तु कभी कभी एक नगर दूसरे नगरों पर अपना प्रभुत्व स्थापित करके उनके निवासियों से कर वसूल करता था। 'निप्पर' नामक स्थान में प्राप्त हुए एक अत्यन्त प्राचीन लेख से पता चलता है कि 'ऐरेक' नामक सुमेर जातीय नगर का एक समय 'साझाज्य' था । यह प्रथम साझाज्य है जिसका वर्णन इतिहास में मिलता है। इस नगर के देवता तथा पुरोहित-राजा का दावा था कि उसका शासन फ़ारस की खाड़ी से लेकर लाल समुद्र-पर्यन्त माना जाता था।



ई० प्र० २२०० के वैविलन के राजा हन्मुरावी की ईट। लेख की लिपि के। सुच्याकार ध्यान से देखिए, इस लेख में यह लिखा पुर्वा लिल खित है कि सूर्य का एक मंदिर वनवाया गया।

के चित्रों में लेखन-कला का आरम्भ दिखलाई पड़ता है। बहुत से-चित्रों में आखेट तथा श्राक्रमण दिखलाये गये हैं श्रीर श्रधिकांश में मनुष्यों की श्राकृति स्पष्ट रूप से खींची गई है। परन्तु कहीं कहीं चित्रकार ने, सिर तथा अंगादि के बनाने के भंभट में न पड़, मनुष्यों को केवल एक सीधी और एक अथवा दो आड़ी रेखाओं से प्रदर्शित किया है। इमसे लोक संमत संक्षिप्त चित्र-लेखन-प्रणाली का चल उठना वड़ा सरल था । सुमेरिया,

स्मरण चाहिए कि संसार का यही सर्व-प्रथम ऐसा साम्राज्य जिसके सम्बन्ध में कुछ लेख उपलब्ध हुए हैं। सर्वप्रथम लिखना चित्रित वातों को संचेप करने का ढंग मात्र था । नवीन पापाण-युग के प्रारम्भ होने से पहले ही लोगों ने लिखना प्रारम्भ

कर दिया था।

एज़िलियन चट्टानों

में मिट्टी के ऊपर लकड़ी से लिखा जाता था। इससे लिपि के चिह्न शीघ ही विगड़ जाते थे ख्रौर यह पहचानना कठिन हो जाता था कि वे किस वस्तु को दिखलाने के लिए लिग्वे गये थे।

परन्तु मिस्र में टीवारो और पैपाइरस की छाल पर (जी संसार का सर्व-प्रथम काग़ज़ था) चित्र वनाने की चाल थी जिससे चित्रों में से निटिशात बस्तुत्रों का साहश्य सदा बना रहता था। लकड़ी की (क़लमी) लेखनी से लिखने के कारण नोकदार श्रक्षर लिखे जाते थे। इससे सुमेरिया की लिपि को सूच्याकार या कीलाचर कहते हैं।

जय चित्र इसलिए खीचे जाने लगे कि उनसे प्रदर्शित वस्तु का बोध न करा कर उससे मिलती- जुलतो अन्य किसी वस्तु का बोध कराया जाय तव इस महत्त्वपूर्ण उन्नति के कारण मानव-जाति लेखन की खोर एक पग और आगे बड़ी । श्वाजकल भी उपर्युक्त अवस्था के बबी को भी इस प्रकार के चित्र, जो चित्रित तो कुछ करने हैं

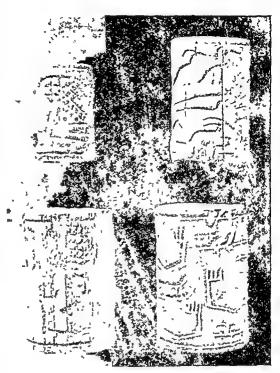

मिस्र के प्रथम वंश की यावन्स की वेलनाकार सुद्रा।
इन्हें १९२१ में ब्रिटिश स्कृल याफ व्यक्तियोलोजी
के लोगों ने ऐवीउम की एक समाधि
मे प्राप्त किया था। इनसे ख्लाक
छापने की प्राचीन गीति का
पना चलता है।

पर जिनका आशय कुछ और होता है, श्रत्यन्त प्रिय लगते हैं। जब हम गुलाव और चन्द्र के चित्र खींचते हैं तो बालक श्रनुमान-द्वारा यह जानकर प्रसन्न होता है कि इन चित्रों से फा ०१२ गुलावचन्द्र नामक सेठ का तात्पर्य है। इस प्रकार उन शब्दों को जो चित्रां-द्वारा श्रंकित नहीं किये जा सकते, शब्द-खरडों में विभक्त कर, प्रत्येक खरड को चित्र-द्वारा श्रंकित कर संपूर्ण शब्दों को रूप प्रदान किया जा सकता है। सुमेरिया की भाषा बहुत-से शब्द खरडों के समूह से बनी थी श्रोर इस समय की बाज़ बाज़ अमिरिडियन भाषाओं के समान थी। बह इस खरड-चित्रण-शैली से सरलतापूर्वक लिखी जा सकती थी क्य कि जिन शब्दों के भावों को चित्र-द्वारा नहीं सूचित किया जा सकता था उनको शब्दों के खरड करके दिखलाया जा सकता था। मिस्रदेश की लेख-प्रणाली का भी इसी प्रकार क्रम-विकास हुआ

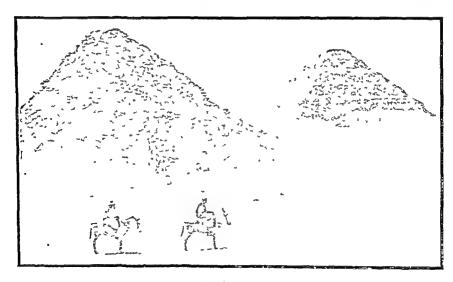

मकारा के पिरामिड टाहिनी खोर का सोपानवाला पिरामिट मंसार की सबसे प्राचीन पत्थर की इमारत हैं।

था। बाद में जब ऐसे विदेशी लोगों ने इन चित्र-लिपियों को सीखा और प्रयोग किया, जिनकी भाषा के शब्द इतनी सुविधा से शब्द खएडों में विभक्त न होते थे, तो उनके हाथों में इन चित्र-लिपियों ने सुधर कर और सरल होकर अन्त में वह रूप पाया जिसे हम वर्ण-माला लेग्बन प्रणाली कहते हैं। बाद की वर्ण-मालाये सुमेरिया के स्च्याकार और



चित्रोप्त के विशाल पिरामिट के शिग्यर से बिहगम दृश्य इससे पता लगता है कि त्रास पान के मैदान पर इन स्मारको का कैमा आधिपत्य है।

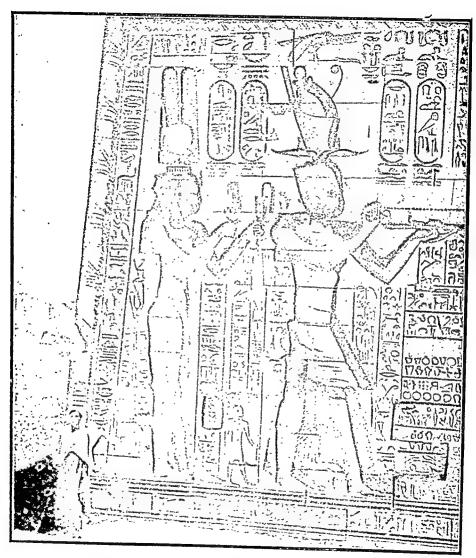

डएडरेह में हथार का मन्दिर

मिस्र की चित्रमय लेखन-प्रणाली (पुराहितो की लेखन-शैली) के संमिश्रण से बनी। कुछ दिनों बाद चीन में एक प्रकार की लोकसम्मत चित्र-लेखन प्रणाली चल निकली। किन्नु वह वर्णमाला की श्रवस्था तक नहीं पहुँच पाई।

मानवीय समाज के विकास में लेखन-कला का आविष्कार अन्यन्त महत्त्वपूर्ण है। इसी के द्वारा समभौते, क़ान्न आर आदेश लेखवड़ हो सकते थे। इसी के कारण प्राचीन नगर राज्यों से अधिक वहें राज्यों का निर्माण हो सका तथा धारावाहिक रूप से ऐतिहासिक चेतना हुई। राजा अथवा पुरोहितों की जहां दृष्टि अथवा शब्द तक न पहुँच सकते थे, वहीं अब इनकी सहायता से, इनकी मुद्रा ओर आजा पहुँचने लगी; यही नहीं. वरन उनकी मृत्यु के उपरान्त भी ये अन्तुएण बने रह सकते थे। यह जान कर कीतृहल होता है कि प्राचीन सुमेरिया में मुद्रा का व्यवहार खूव होता था। राजा, सरदार और व्यापारी अपनी अपनी मुद्रा (मुहर) रखते थे जो कभी कभी अत्यन्त कुशलनापूर्वक खुटी हुई होनी थी। ये मुहरें मिट्टी के पत्रों पर, उनको प्रमाणित करने को इच्छा से अकिन कर मुखा दी जानी थीं, जिससे मुहर का चिह्न स्थायी हो जाता था। पाठकों को स्मरण रखना चाहिए कि मेसीपोटामिया (इराक्न) में असंख्य वर्षों तक चिट्टी-पत्री, लेख और हिमाव-किताव, सय कुछ ही, इन अपेक्षाकृत स्थायी खपड़ों पर ही लिखे जाते थे और इसी से हमको (वर्तमान समय में) इतनी तत्कालीन ज्ञान-राशि पुनक्षलब्ध हो सकी है।

कांसा, तांवा, सोना, चांदी श्रोर श्रमूल्य दुर्लभ पदार्य की तरह, उल्कांद्रय लीह का ज्ञान सुमेरिया श्रोर मिस्र, दोनों ही देशों को, श्रत्यन्त प्राचीन काल से था।

प्राचीन संसार के प्रथम नागरिक देशों—मिस और सुमेरिया की दैनिक जीवनचर्या प्राय: एक-सी ही रही होगी और सड़कों पर चलनेवाले गढ़हों तथा होरों की विशेषना
के अतिरिक्त, तत्कालीन मानव-जीवन, तीन सहस्र वर्ष पीछे के अमेरिका के 'मय-नगरों'
के नागरिक जीवन से बहुत कुछ मिलता-जुलता रहा होगा। शान्ति के नमय जन-नमाज
बहुधा सिंचाई और कृषि-कार्य में लगा रहता था, लोग केवल धार्मिक उत्सवों के दिनों में
छुष्टी मानते थे। उस समय लोगों के पास रुपया-पैसा न था। और न उन्हें इसकी आयश्यकता ही प्रतीत होती थी। उनका अल्प और यदा-कदा व्यापार वस्तुओं के विनिमय-हारा
होता था। केवल राजाओं और शासकों के पास ही आवश्यकता से कुछ अधिक सम्पत्ति
थी और वे आवश्यकता पड़ने पर सुवर्ण तथा रोप्य के खएडों और रलादिक के द्वारा वस्तु
मोल लेते थे। तत्कालीन संसार में मानव-जीवन पर मन्दिरों का प्रभुन्य जमा हुआ था।
सुमेरिया में विशाल शिखराकार मन्दिरों का रिवाज था जिनकी छत पर ने ग्रहों का निरीक्ण
किया जाता था। परन्तु मिस के बृहत् परिमाखाबाले मन्दिरों में केवल एक ही खरट

होता था। सुमेरिया में पुरोहित ही सर्वोच्च शासक एवं ऋत्यन्त भव्य व्यक्ति समफा जाता था। इसके विरुद्ध मिस में पुरोहित से भी वड़ा एक व्यक्ति ऋौर था जो उस देश के सुख्य देवता का मूर्तिमान् अवतार समफा जाता थाः वह मिस का अधीश्वर फराओ या देवीराजा था।

उन दिनां समार में बहुत परिवर्तन न होते थे। परिश्रम तथा रूड़ियो का अनुमरण करते हुए लांग अपने दिन प्रसन्नतापूर्वक विना देते थे। विदेशी प्रायः वहाँ न त्राने थे: त्रीर यदि कोई त्रा भी जाता था तो उसे दुख उठाना पड़ता था। पुरोहितगण लोगो का जीवन प्राचीन नियमो के अनुसार निर्यात्रत करता था, बुआई का समय जानने के लिए नक्षत्रों का निरीक्तिए करता था, विलढान के शकुनो की वतलाता त्र्यौर स्वमो की चेतावनियों की व्याख्या करता था। पूर्वानुवर्ती मानव-जातीय वर्वरता को सर्वथा भुला कर, श्रीर भविष्य की चिन्ता न कर, लोग परिश्रम श्रीर श्रन्राग में ही दिन व्यतीत कर सुख से मर जाने थे। कभी कभी इनका शासक दयाल होता था। मिस्र का पैरी 'द्वितीय' ऐसा ही राजा था। इसने नव्वे साल राज्य किया। कभी कभी कोई महत्त्वाकाक्षी श्रीर धन तथा यश-लोलप शासक उनके पुत्रों को सैनिक बनाकर आस पास के नगर राज्यों पर आक्रमण करने और उन्हें लूटने के लिए भेज देता, अथवा वड़ी वड़ी इमारते वनवाकर उनसे परिश्रम कराता था। चित्रांप्स, चैफ़रन श्रीर माइसैरिनस ऐसे ही यशलोलुप राजा थे। इन्होने गेज़ा नामक स्थान में विशालकाय सुच्याकार समाधियाँ वनवाई हैं जिन्हें पिरामिड कहते हैं। टम स्थान में सबसे बड़ी समाधि ४५० फ़ीट ऊँची है खीर इसमें लगे हुए पत्थरों का बोक्त ४८ लाख, ८३ हज़ार टन हैं। (एक टन २८ मन के बराबर होता है)। यह सब पन्थर नील नदी-द्वारा नावो में लाया गया था खोर मनुष्य की मास-पेशियों के वल-बूते पर ही वह यथान्यान लगाया गया था। इनके निर्माण करने मे तो मिरूदेश, किसी महायुद्ध की श्रपेता करीं अधिक थक गया होगा।

# श्रादिम पशुचारगोपजीवी जातियाँ

ई० पू० ६००० से लेकर ई० पू० ३००० तक केवल मेसाग्रेटामिया श्रीर नील नदी की घाटी ही में मनुष्य खेती करने और नगर-राज्य नहीं बनाने लगे थे : प्रत्युत जहाँ कहीं त्रावपाशी का सभीता और साल भर भोजन-सामग्री मिलने का निश्चय होना था वहीं श्रनिश्चित एवं कष्टदायक श्राखेट श्रीर घमने-फिरने का जीवन छोड़कर मनुष्य स्थायीलय मे वसने लगे । इस समय ऐसीरियन (असुर) नामक एक जाति टाइग्रीम (प्ररात) नदी के ऊपरो भाग में वस कर नगरों की नींव डाल रही थी। एशिया माइनर (एशियायी कीचक) की घाटियों और भूमध्यसागर के तटों तथा द्वीपों में अन्य छोटी-छोटी जार्तयो सन्य होती जा रही थीं । इसी समय बहुत सम्भव है कि भारत श्रीर चीन के श्रानुकृत भागी में भी सभ्य जीवन का विकास ही रहा हो। यूरोप महाद्वीप के वहुत-से भागों में, जहाँ फीलं मञ्जलियां से परिपूर्ण थीं, छोटी-छोटी जातियाँ जल में लट्टे गाड़ कर श्रोर उन पर घर बनाकर बहुन काल पूर्व से ही निवास करने लगी थीं श्रीर खेती के साथ साथ श्राखेट श्रीर मछली मारने का काम भी किया, करतीं। परन्तु प्राचीन संसार के अधिकांश भागों में इस प्रकार की वस्ती वसाना भी श्रसंभव था । कहीं धरातल श्रिधक कड़ा था, तो कहीं वन श्रत्यन्त मधन थे, कहीं सूखा पड़ता था तो कहीं ऋतुएँ ऐसी अनिश्चित थीं कि वहाँ तत्कालीन मानव-समाज इन सब श्रमुविधात्रों को त्रापने श्रीज़ारी श्रीर (नगएय) भौतिक विज्ञान के महारे जीतकर नहीं रह सकता था।

श्रादिम सम्यताओं की परिस्थित में किसी स्थान पर वमने के लिए मानव-ममाज को निरन्तर मिलनेवाले जल की, उप्णता की और धूप की श्रावश्यकता थी। जहाँ ये श्रावश्यकतायें पूरी न होती थीं वहाँ मनुष्य का केवल शिकारों के रूप में श्रावेट के लिए अथवा चरवाहे के रूप में ऋतु के श्रनुसार घास, चारे की तलाश में कुछ काल-पर्यन्त ता रहना सम्भव था, परन्तु वहाँ स्थायी रूप से वसना किसी प्रकार न हो सकता था। बहुत सम्भव है कि श्रालेटमय जीवन के स्थान में चरवाहे की मौति जीवन व्यतीत करना भी मनुष्य ने बहुत ही धीरे धीरे सीखा हो। यह भी सम्भव है कि जंगली होरों श्रीर (एशिया में) जंगली घोड़ों का पीछा करने करते ही मनुष्य के हृदय में इनको 'घन' नमभने का भाव उत्पन्न हुआ हो श्रीर उन्होंने इन्हें घाटियों में बन्द करना सीखा हो तथा इनकी रक्ता के लिए वे भेड़ियों, जङ्गली कुत्तों श्रीर अन्य श्रपहारक पशुश्रों से भी लड़े-भिड़े हों।

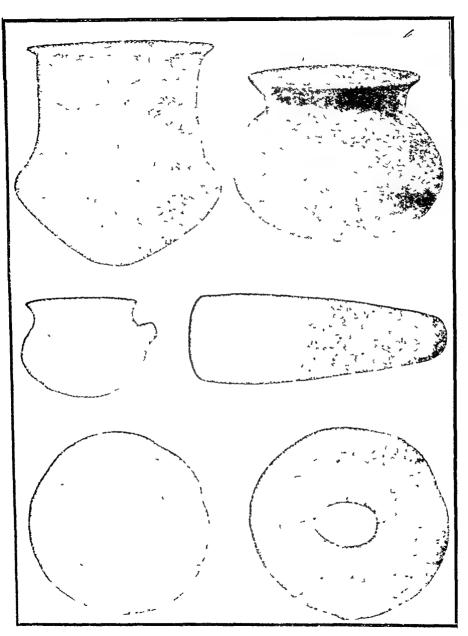

भीती पर रहनेवारी लोगों के मिशी के वर्तन ख्रीर खीड़ार ।



वर्तमान काल का भील पर वसा हुआ एक गाँव । वोनिंयो द्वीप के ये घर ई० पू० ६००० के यूरोपियन नवीन पापाण-युग के घरों के सर्वथा समान हैं।

श्रादिम सम्यकाल में जिस प्रकार किसान जातियाँ विशेष रूप से वड़ी निवयों की घाटियों में उन्नति कर रही थीं, ठीक उसी प्रकार शीत-ऋतु में एक स्थान में श्रीर ग्रीष्म-ऋतु में दूसरे स्थान में घास-चारे की तलाश में सदा धूमने फिरनेवाली सर्वथा विभिन्न पशुचारणोपजीवी जातियाँ भी उन्नति कर रही थीं। किसानों की श्रपेदा वे श्रिधक



फा० १३

हृद् श्रोर बलवान् होती थीं। इनकी संख्या कम थी और इनकी संतित भी अधिक न होती थी। इनमें स्थायी मन्दिरों का अभाव था और इनका पुरोहित-वर्ग भी सुसंगठित न था।

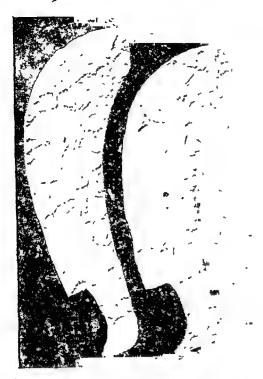

रैं० पूरु ४५,०० के चक्रमक के चाक़ू। १६२२ ई० में ब्रिटिंग स्कूल श्वाफ श्वार्कियोलोजी ने इस्ट्रें प्रथमवंश की समाधियों में से सोद निकाला था।

उनके पास अधिक सामान भी न था। परन्तु इन कारणो से पाठक यह न समभ लें कि इनकी जीवन-चर्या कुछ कम उन्नतिशील थी। वहुत-सी वाता में तो इनका यह स्वतंत्र जीवन किसाना के जीवन की अपेचा कहीं अधिक परिपूर्ण था। यह चरवाहा जन समाज रूपी श्रद्धला में एक कड़ो के समान न था। वह अधिक स्वावलंबी होता था। ये गोप नेता कां अधिक महत्त्व देते थे और वैद्य का दर्जा शायद उससे कुल, कम समभा जाना था।

विम्तृत भृ भागों पर विचरण करने के कारण इन पशुचारणांपजीवी जातियों का जीवन-मंबंधी हिए काण श्राधिक विशव होता था। कभी वह किमी एक वसे हुए भू भाग के निकट श्रा जाते थे तो कभी दूसरे के। वह अपिचित श्रीर नये लोगों को देखने का श्रादी हो गया था। दूसरे प्रितिस्पर्ढी कवीली (वर्गी) से

यभी मिलकर श्रीर वभी उनके विकद्ध चाल चल कर उसे गोचर-भृमि का प्रवंध करना पड़ता था। पर्वतो के दरों श्रीर पथरीले शानो में श्रात जाते रहने के कारण उसे हल चडानेवाडी जातियों की श्रपेक्षा धातुश्रों कर जान श्रिकि था श्रीर बहुत संभव है कि भाउ गोपन सिया में वट उनमें श्रीक निष्ण रहा हो। कदाचित् कीमें की, श्रीर श्रीक



मिस में भ्रमगाशील लोग।
मध्य मिस के वेनीहसन नामक प्राचीन स्थान के निकट की एक समाधि
की दीवाल पर ये चित्र बने हैं। इनमें ई० पू० १८६५ के लगभग
मिस में सैमिटिक जाति के एक भ्रमगाशील कवीले
का स्थाना दिखलाया गया है।

संभव है कि लोहे को शोधन करने की रीति का चाविष्कार इन्ही धूमने-फिरनेवाले लोगो ने किया हो। मध्य यूरोप में, चादिम संभ्यता के केन्द्र से बहुत दूर लोहे को गला कर चीर सफ़ कर उससे बनाये हुए कुछ ऋत्यन्त प्राचीन चौज़ार मिले हैं।

इसके विपरीत स्थान-विशेष पर वसी हुई जातियाँ मिट्टी के वर्तन, कपड़े इत्यादि

ग्रन्य वाञ्जनीय वस्तुएँ वना रही थीं । कृषि-कार्य करनेवाली पशु-चारगांपजीवी जातियों की पारस्परिक विभिन्न जीवन-चर्या के इस प्रकार उन्नति करने पर, दोनों के वीच थोडी बहुत पारहारिक लूट श्रयवा व्यापार-वृत्ति होना श्चावश्यम्भावी था । विशेष-कर सुमेरिया में, जिसके दोनों श्रोर मरुस्थल श्रोर परिवर्त्तनशील ऋतवाले प्रदेश थे, साधारणतया



मिस देश के किसान काम पर जा रहे हैं। ब्रिटिश म्यूज़ियम में रक्ते हुए एक प्राचीन और श्रद्भुत रीति में रॅंगे हुए श्रादश पर।

निरन्तर घूमने फिरनेवाली जातियाँ, श्राज-कल के कंजर श्रादि जिप्छी जातियां के ममान,

जोने और बाये हुए खेता के निकट आ देरा टाल थोड़ी-बहुत वर्तनों की मरम्मत के साथ ही साथ, ब्यायार ब्रोर लूट-खसीट अवस्य ही करती होगी। (परन्तु ये लोग आज-कल के जिल्मियों (कजरों) की मांति मुर्ग़ियाँ न चुराने थे क्योंकि यह मारतीय पक्षी ई० पू० १००० के लगभग पालत हुआ है ब्रोर इससे पूर्व जङ्गली था।) ये लोग रत्नादिक और धातु तथा चमरे के बने हुए सामान लाने थे। ब्रोर यदि वे शिकारी हुए तो उनके पास पशुचर्म भी होने थे ब्रोर इनके बढले में ये मिट्टी के वर्तन, मालाय, कोच, कपड़े इत्यादि नियार बन्नुएँ ले जाने थे।

मुमेरिया छोर मिस्र के उस सुदूरवर्ती छादिम मध्यकाल में इन घूमने फिरनेवाली यां यभूरी वसी हुई जातियां के तीन प्रधान भेद तीन पृथक् भू-भागी में विद्यमान थे। व्याथ ब्रांग चरवाहे का जीवन व्यतीत करनेवाली, गोरकाय, भूरे केश, तथा नीली ब्रांखी की 'नोडं' नामक निम्न श्रेणी की जाति यूरोप के सुदूरस्थ वनी में निवास करती थी। रं ० ए० १५०० मे पहिले आदिम सम्यताओं को इस जाति का अधिक ज्ञान न था। सुदूर प्रवीय एशिया के घाम के मैटानी में बहुत से 'हूग्ए' जाति के मंगील कवीले घोड़े की पालव वना रहे थे खार शिशिर तथा श्रीम ऋतुया में भिन्न भिन्न स्थाना में डेरे डालने के लिए स्थान-परिवर्त्तन की इन्हें खादत पट्नी जा रही थी। रूमी दलदल खौर तत्कालीन श्रिधिक विम्]त काम्पियन समुद्र के कारण नॉर्टिक और मंगोल जातियों में संभवतः युद्ध सम्पर्क न था क्यों कि रूस के अधिकाश भाग में उस समय दलदल या भीने थी। रन दो जातियो के अतिरिक्त, मीरिया और अग्य प्रदेशों की मरुभूमि में--जो अब श्रिभिवाधिक शुक्त होती जाती थी-- मन्वले-गोरे या गेहुएँ रंग की मैमिटिक जातियाँ. यक्री यांर भेड़ा के ग़ल्ले यांर गढहां के भूएट एक गोचर-मूमि में दूसरी गोचर भूमि (चरागार) को ले जाया करती थी । समिदिक गद्रियो स्रोर दक्षिणीय फारिस में 'एल्लामी' करानैवाली कुलु एक त्यशी जानियों का व्यापारी और लुटेरी के हा में प्राविम सन्पताओं से सबवयम सम्पर्क ह्या था। और फिर, अन्त में, उनमें साहसी नेताप्रों के उत्पन्न होने पर, ये ही लोग प्राचीन मन्यतात्रों के विजेता वन बैठे।

रें ए २०५० के लगभग, 'सारगन' नामक एक महान भिम्निक (अस्य) रेता कुत सुमेरिया की जीतकर परिस की स्मार्टी से लेकर भूमन्य सागर पर्यान समस्य भूमउत का स्मारी यन वैठा था। यह व्यक्ति नितान निरक्तर वर्षेत्र था: श्रीर 'श्रफ्तादिया' क प्रातिसले उसके जाति भाउयों से सुमेरिया की लेकनश्रणाली की सीराकर उस भाषा की श्रीविकारी-वर्ग श्रीर विज्ञानों की भाषा बना लिया था। उसके स्थापित साप्ताज्य का दो श्राविकार के बाद कान हो गया: श्रीर किर 'एल्लामिया' के एक श्राक्रमण के



इस स्तंभ में श्रक्कद के राजा नरमिसन का ऐश्वर्य प्रदर्शित किया गया है। यह राजा प्रथम सारगीन का पुत्र था। वह वड़ा भवन-निर्माता तथा प्रसिद्ध विजेता हो गया है। यह स्तंभ ईरान देश के सुसा नामक स्थान के खँडहरों में सन् १८९८ में पाया गया था।

परचात् 'श्रम्मोरिया' नामक एक नवीन श्ररव-जाति ने सुमेरिया में धीरे धीरे श्रपना शामन स्थापित कर लिया। इन लोगों ने वैविलन (वाबुल, बवेक) नामक एक छोटे में नगर को जो नदीं के ऊगरी भाग में था—श्रानी राजधानी बनाया। श्रीर इसी कारण उनका साष्ट्राच्य प्रथम वैविलन—साष्ट्राच्य के नाम से विख्यात है। इस साम्राज्य को हम्मुखी नामक एक महान राजा ने अपने शासन-काल में (ई० पू० २१०० लगभग) हुट किया। इमने जो झान्न बनाये वे इतिहास में स्वसे प्राचीन माने जाते हैं।

मेमोरोटामिया की खपेक्षा नील नटी की घाटी पर आक्रमण करना कठिन है। परन् हम्मुर्ग्या के मनय के लगभग, मैमिटिक लोगों ने मिस पर भी आक्रमण करके उसे जीत लिया खोर वहाँ फराखों गंश के हिक्माम खयवा गांपराज-गंश का आरम्भ हुआ जो कई शताब्दियों। तक रहा। परन्तु इन मैमिटिक विजेताखों का मिस्रदेश के मूल निवासियों में कभी पूरा पूरा संमिश्रण नहीं हुआ। वहाँ के मूल-निवासी उनसे द्वेप ही रम्भते रहें और उनकों मटा विदेशी खीर वर्षर ही समभते रहे; खीर अन्त में जन-गांपरण ने कांति कर उनकों डे० प्०१६०० में देश में निकाल बाहर किया।

परन्तु मुमेरिया में तो सैमिटिक जातियां मटा के लिए ही यस गई गीं। यहाँ टानो जातियों का सम्मिश्रण् हो गया था और वैधिलन (बबेरु) साझाज्य भाषा और भाव में सैमिटिक हो गया था।

### समुद्र-यात्रा करनेवालो आदिम जातियाँ

सर्वप्रथम नावों या जहाज़ों का चलन पश्चीस अथवा तीस सहस्र वर्ष पूर्व प्रारम्भ हो गया होगा। अधिक प्राचीन काल में नहीं तो कम से कम नवीन पापाण-युग के प्रारम्भ तक तो मनुष्य लकड़ी के लट्टे अथवा फूली हुई खाल के महारे अवश्य ही पानी में तैरने लगा होगा। जब से हमें मिस और सुमिरिया का पता चलता है तभी से हम वहाँ टांकरी की माँति विनी हुई और चमड़े से मड़ी हुई नाव का उपयोग होता हुआ। पाने हैं। इनके रंश्रों में पुरानी रस्सी इत्यादि कृट कर भर दी जाती थी जिसमें उनमें होकर नाव के भीतर पानी न आने पावे। वहाँ अब भी इस प्रकार की नावों का उपयोग होता है। आयरलेंड और चेल्स में आज भी ऐसी नावें व्यवहार की जाती हैं। अलास्का में 'सील' के चमड़े की वनी हुई नावों-द्वारा अब भी वेहरिंग का समुद्र-श्रीव पार करने हैं। हो, तो फिर आंज़ारों को उन्नति होने पर लट्टों के खेखला कर उनसे नाव का काम लिया जाने लगा। और तदुपरांत, स्वाभाविक रीति से, धीरे धीरे नाव, जहाज़ इत्यादि का आगमन हुआ।

कदाचित् नृह की किश्ती की कथा में किसी प्राचीन पेति-निर्माता के कृत्य की स्मृति सुरिच्ति है। इसी प्रकार सम्भव है कि जल-प्रलय की कथा में—जो संसार के बहुत-से लोगों में प्रचलित है—भूमध्य सागर की तलहटी के जल-प्लावित होने की घटना का वर्णन हो।

पिरामिडों के बनने से बहुत काल पहले ही लाल समुद्र में जहाज़ चलने प्रारम्भ होगये थे; और भूमध्य सागर तथा फ़ारस की खाड़ी में ई० पू० ७००० से भी पहले इनका चलन जारी था। परन्तु इनमें महुओं के जहाज़ों की संख्या ही सबसे अधिक थी, किंतु कुछ डाक़् अथवा व्यापारियों के जहाज़ भी थे। मानव-प्रकृति का देखते हुए हम प्राय: निश्चयपूर्वक कह सकते हैं कि ये प्राचीन मल्लाह अवसर मिलने पर नो डाका डालने थे और विवश होने पर व्यापार करते थे।

श्रादिम जहाज श्रम्तरस्थ (भू-भागों से घिरे हुए) समुद्रों में चला करने ये जहाँ वायु श्रानियमित रूप से चलती थीः श्रोर बहुधा कई दिनों नक समुद्र शान्त बना रहता था। इन्हीं कारणों से ये समुद्र-यान, थाड़ी-बहुत सहायता पहुँचाने के श्रातिरिक्त, श्राधिक उन्नति न कर सके। खुले समुद्रों में जा सकनेवाले रस्ती से कसे, पालदार जहाज़ीं का विकास पिछले चार मी वर्षों में हुआ। प्राचीन काल के जहाज़ डाँड़ों से खेये जाते थे र्यांग समुद्र तट के निकट ही चला करते थे और वायु-प्रकोप के चिह्न प्रकट होते ही वन्दर में युम जाने थे। फिर, बड़े बड़े चपटी तलीवाले एक खन के जहाज़ (गैली) वनना प्राप्म्म होने पर, डाँड़-द्वारा उनका चलाने के लिए, दासों की आवश्यकता हुई जिसके लिए युक्टबंटियों की मांग होने लगी।

यर्व यीर नीरिया में भ्रमण्यील जातियों के रूप में सैमिटिक लेाग़ों का प्रादुर्भाव हम देख चुके हैं। हम यह भी देख चुके हैं कि उन्होंने किस प्रकार सुमेरिया का जीत कर पहले यकादी यौर वाद में प्रथम वावुल-साग्राज्य स्थापित किये। पश्चिम में ये ही समिटिक जातियों ममुद्र-गामी होती जा रही थीं। इन्होंने भूमध्य सागर के पूर्वी किनार पर वंदरगाहों की एक शृंखला-मी स्थापित कर दी थी जिनमें टायर थीर सिडन मुख्य थे। योग वावुल में हम्मुर्यी के शासन-काल तक ये लेगा व्यापारियों, पर्यटकों घीर उपनिवंश संस्थापकों की हैनियत से सारे भूमध्य मागर के व्याम-पास फैल गये थे। ये ममुद्र-गामी सीमिटिक लोग फिनीशियन कहलाते थे। वे स्पेन में बहुत वस गये थे व्याग इन्होंने व्याद्यीरियन वास्क लोगों को ममुद्र-तट से हटाकर भीतर प्रायद्वीप में भगा दिया था। वे जित्राल्टर की जलग्रीय के द्वारा समुद्र के किनारे किनारे व्यपने जहाज़ों के वेरे चलाया करने थे। उन्होंने व्यक्तीक के उत्तरी तट पर उपनिवंश स्थापित किये। इनमें फिनीशियन लोगों का बमाया हुत्या एक नगर कार्थेज था जिसके विषय में व्यागे चल कर हमें वहुत कुद्द कहना है।

किन्तु भूमध्य सागर में चपटी तलीयाले एक खण्ड के जहाज़ों के सर्वप्रथम रिमीशियनों से नहीं चलाया। उनके अस्युद्य के पहले ही इस समुद्र के किनारों और दियों में यहन से छोड़े-थें; नगर आवाद ये जिनकों ऐसी जाति या जातियों ने यसाया था है। यहमद ने पहिचम के यासक और दिलिए। के वर्षर और मिहाबासियों से रक्त और भाग के दान संबंधित था। ये जातियों डेजियन जातियों कहलाती थीं। ध्यान रहे कि ये देशम गुनानियों के निर्म थे। इतिहास में युनानियों का प्रादुर्भाव बहुत बाद में हुआ है। देशम के नाम प्राप्त प्रमानी थे। किन्तु उन्होंने युनान और एशियायी केचक में अपने नगर एक्ट के हिए ये निर्म के हिए हैं। होड के दीर में नामस (Chossos) नाम का एक विशाल और सम्पर्त का कि हों। स्थान की देशोंने स्थानित किया था।

ेर राजित्य रेजाव्यों तो में पुरानस्ययेनायों की प्रमार्थक गुड़ारे के कारण इस रेजार एकिस-वता के विस्तार का असते। पता जला है। सेसिस की तो अब अत्यन्त ही सम्यक् रीति से खोज कर ली गई है; और यह भी सोभाग्य ही की वात है कि

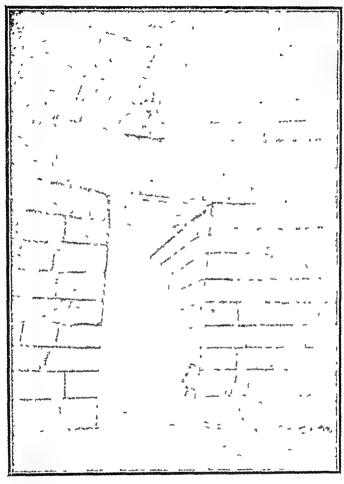

माइमीनी का कोपागार।

यहाँ पर इसके पश्चात् कोई श्रन्य ऐसा बढ़ा नगर स्थापित नहीं हुया जिसके द्वारा फा॰ १४ इन भग्नावरायों का विनास हो सकता । इस विस्मृतमाय सभ्यता की जानकारी हमको मुख्यकर इसके खँडहरों में मिली हुई वस्तुत्रों ही के द्वारा प्राप्त हुई है ।

नोमन का इतिहास भी मिस्र के इतिहास के वरावर ही प्राचीन है। ई० पू० ४००० में भी इन दोनो देशों का पारस्पत्कि समुद्री व्यापार ख़ृव तेज़ी पर था; श्रीर ई० पू० २५००, श्रयांत् 'सारगोन प्रथम' श्रीर 'हम्मुरवी' के वीच के समय में तो 'क्षीट की सम्यना का सूर्व' मध्याह में था।

नीमम की कीट महाट् और उनकी प्रजा का एक विस्तृत भवन कहना ही प्रश्निक उपयुक्त होगा। उम समय वहाँ किलेवन्दी न थी। यह (किलेवंदी) तो फिनीशियन लोगो ने प्रश्निक बलशाली हो जाने पर उस समय बनाई थी जब उत्तर की प्रोग मनुद्र में नवीन, परन्तु अधिक भवंकर टाकुओं के, प्रथान् यूनानियों के प्राक्रमण होने लगे।

जिस प्रकार मिस के राजाओं की उपाधि 'फेराक्रो' थी, उसी भौति यह 'फिनी-शियम' शासकागण 'मिनोश' कहलाते थे। इनके ऐश्वर्यपृतित प्रामादों में सदा जल-धारायें (नहरे) प्रवाहित होती रहती थी छोर उनमें स्नानागार-सरीखी बहुत-सी ऐसी ऐसी क्रन्य मुविधाय भी थीं जिनका हमको खन्य प्राचीन भग्नायशेषों में चिह्न तक भी नहीं मिलता। इन प्रामादों में महान उत्सव, खामोद-प्रमीद खीर जिमनास्टिक के खेल होते थे। जिम प्रकार स्पेन देश में, इस समय, तृपभ-युद्ध होता है, ठीक उसी प्रकार उस समय पर्टी भी रोता था—यहाँ तक कि वृपभ से युद्ध करनेताले पुरुषों के बस्त्रादिक भी प्राप्त-यल ही की भीति होते थे। तकालीन की समाज के बस्त्रादिकों में आधुनिक भावों का निदर्शन होना भी एक प्रचरज की बात है: वे चो लया है खीर लहेंगों के जैसे मिलते-जुलने परम भाग्य गर्गी थी। इन बीट निवालियों के बनाये हुए मिही के वर्तन छोर बस्त्र, मिलेंगरी की स्वाहता, स्वाहिक, हाथीडाँन, एवं धानु सम्बन्धी तथा प्रमीकारी के लाम यहना प्रचरता है सुन्दर होने थे। इनकी खरमी लेल-प्रणाली भी थी, परस्तु उसकी पर्म तर हो? पर प्रमुख प्रमुख समझ नहीं स्वाही।

यह शितासमय सुराह जीवन वीतियो शताब्दी पर्यन्त चलता उदा। १० प्० २००० हे तरानम कोमणे कीर विवत्त (यवेष) में श्रास्थत सुरामय जीवन व्यक्ति करनेवाले सन्दे दारा करती हामणे सन्या में थे। ये तीम रोजनामाणों में श्रीर आर्मिक उत्सवी में मांमा दे राति थे। ये तीन दाना से स्वापार या सर्वेश है हो हमाने से स्वापार या सर्वेश है हमाने के स्वापार कार्येश हो हमाने के स्वापार या सर्वेश हो हमाने के स्वापार या सर्वेश हो हमाने के स्वापार श्रीर हो हमाने हमाने

अर्धवर्वर गांपराजां-द्वारा शासित मिस्रदेश इसके मुकायले में हीन एवं क्तीग् ही प्रतीत होता होगा। यदि उन दिनां कोई व्यक्ति तत्कालीन राजनैतिक प्रगति का मनन करता तो वह यह अवश्य देखता कि सभी कहीं सेमिटिक जाति के लोग फैलने जा रहे थे तथा वे मिस्र और सुदूरवर्ती वैविलन साजाज्य के शासक थे। वे टाइश्रीस (फरात) नदी के ऊपरी भाग में निनेवा नामक नगर स्थापित कर रहे थे और पश्चिम दिशा में हरक्पृलीम के स्तंभों—अर्थात् जित्राल्टर के जलगीव—तक पहुँच कर दूर देशों में उपनिवेश म्थापित कर रहे थे।

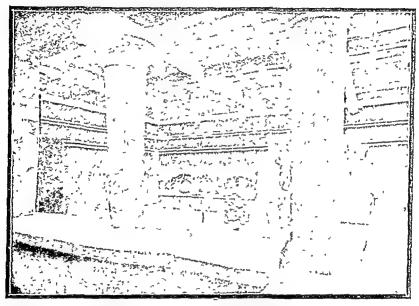

नीसस का महल सिंहासन-भवन की चित्रांकित दीवार्ले ।

नोस्स में अवश्य ही कुछ कियाशील और कुत्हलपूर्ण चतुर व्यक्ति ये क्योंकि बाद की यूनानी दंतकथाओं में कीट-निवासी डीटलस नामक एक चतुर कारीगर की भी कथायें हैं जिनमें बतलाया गया है कि उसने एक प्रकार की उड़ने की कल बनाने का उद्योग किया

था जो बाद में बिगड़ गई और ममुद्र में गिर पड़ी । वह कल शायद 'ग्लाइडर' (हवा में नैरनेबाला विमान) हो।

नीमम के तत्कालीन और हमारे आज-कल के जीवन की समताओं और विषमताओं को गुलना करना की तहलवर्डक हैं। उठ पूठ २५०० के क्रीट-निवासी भद्र पुरुष के लिए लीटा एक अलम्य धातु थीं जो कभी कभी किसी उल्का के साथ पृथ्वी पर आ जाती थीं क्योंकि उन समय तक लीगों को उल्का के लीहें का ही ज्ञान था। लीगों ने तब तक करने लीगे को माफ कर लीहा निकालना नहीं सीखा था। कीट-निवासी लीहें को एक अल्ल पदार्थ समस्ते थे। वे उनके उपयोगों ने आरिचित थे। उस समय की तुलना वर्षमान काल में कीजिए। आज-कल हमारे जीवन के अत्येक पहलू में किसी न किसी रूप में लीहा अवस्य वर्षमान है। उस समय के कोट-निवासी को घोड़ा भी कथानकों में वर्णित कीड विचित्र पशु मालूम होना होगा जो कृष्ण मागर के उस पार के सुदूरवर्ती भयंकर ठएटे उत्तरी वेगों में रत्ता था।

। पर राग्य केंग्सर उन्नी तरमा सीमा पर था उस समाय उसकी उपयुक्त प्रान्था के । १८ केंग्सन, राहरी, राष्ट्रीजाई खेल मुनी था। परना के पुरु १८८० के किन्न उस पर राज्य प्राप्ता शुक्त । मीनीर सामार्थ के साम्यासाद नाफ की साथे खीर त्राज तक न तो उन भग्नावशेषों की किसी ने मरम्मत की और न कोई वहाँ जाकर त्रावाट ही हुआ। हम यह नहीं जानते कि यह दुर्घटना कैसे हुई। खुदाई करनेवालों को यहाँ इसस्तत: विखरे हुए पदार्थ मिलते हैं जो ऐसा मालूम पड़ता है कि लूटने के कारण विग्वर गये। वहाँ अग्नि-दहन के चिह्न भी मिले हैं। किन्तु इनके साथ ही साथ यहाँ प्रलयकारी भयंकर भृकम्प के चिह्न भी दिखलाई पड़ते हैं। स्वयं प्रकृति ने ही नांसस को नष्ट कर दिया हो—या यह भी संभव हैं कि भृकम्प के आरम्भ किये हुए विध्वंस-कार्य की पृति यूनानियों ने कर दी हो।

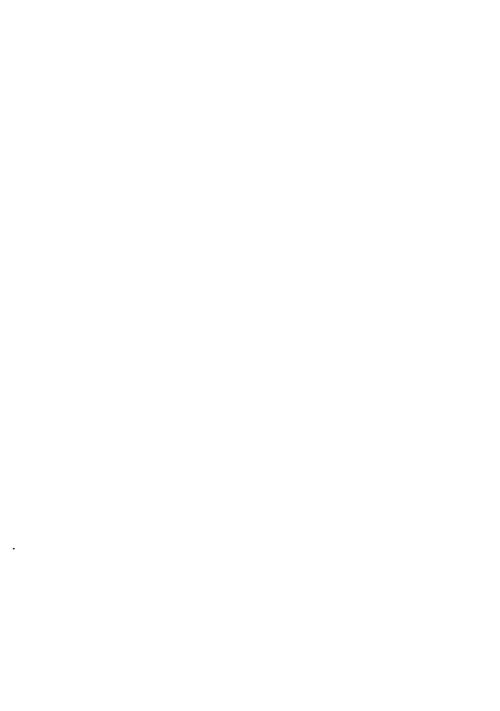

फैल गया था। वह अभी तक केवल युढ़ में ग्रीर वैभव टिखाने के लिए ही उपयोग में लाया जाता था।

निन्नेव को जीतनेवाले मित्तानी के राजा तुपरत्त श्रीर श्रसीरिया के राजा तिगर्लथ पाइलेमैर (प्रथम) के सदृश महान् विजेता. उस सुदूर कालीन मन्द प्रकाश में संसार के



त्रात्र सिम्बल का मन्दिर हार पर रैमसीज़ हितीय की म्रितयों हैं।

रंग-मंच पर प्रकट होकर पुनः अन्तर्धान हो जाते हैं। फिर अमुर जाति की मैन्य-शिक्त अपने समय में सबसे अधिक बलवान हो जाती है। अन्त में तिगलेथ पार्टलमें (नृतीय) ने ई० प्० ७४५ में वैविलन को जीतकर उम माजाब्य की नीय टाली जिने आधुनिक इतिहासन नवीन अमुर-साम्राज्य कहते हैं। मन्य मंनार में लोहे का व्यवहार भी अय उत्तर की ओर से आकर प्रारम्भ हो गया था। आरमीनियन जानि की पुरोगामी हित्ति जाति ने इस धातु का उपयोग मर्बप्रथम अमुरो को बनाया था और नरगोन

# मिस्र, बैविलन ग्रीर ऐसीरिया

मिस देशवासियों ने सेमिटिक जातीय गोपराजो की अधीनता कभी हृदय से स्वीकार न की थी और अन्त में, ई० पू० १६०० के लगभग, प्रवल देश-प्रेम के आन्दोलन ने विदेशियों को निकाल वाहर किया। तदुपरांत वहाँ एक ऐसे नवीन युग का प्रारम्भ हुआ जिसको आधुनिक मिस देशीय पुरातत्त्ववेत्ता 'नवीन साप्ताज्य' के नाम में पुकारते हैं। पूर्वकथित हिक्सीस के आक्रमण से पहले मिस देश भली भांति सुसंगठित न हुआ था किंतु अब उसमें एकता हो गई थी। अधीनता एवं विद्रोह के कारण जन-ममाज में भिनक भावों की पूर्ण जायित भी हो गई थी। फैराओ अब आक्रमण्शील विजेता हो गये। मिस में हिक्सोस ने घोड़े और रथ का प्रवेश किया था। अब मिसवाले उनका पूरा पूरा उपयोग करने लगे। थीथमीज़ तृतीय और ऐमिनोफ़िज़ तृतीय के शामन-काल में मिस्त की सीमा एशिया महाद्दोप में यूफेटीज़ नदी तक जा पहुँची थी।

श्रव हम, किसी समय एक दूसरे से सर्वथा पृथक् रहनेवाली, गेसंापोटामिया श्रीर नील नदी की सभ्यतात्रों के आपस के सहस्रवर्षीय युद्ध-युग में प्रवेश करते हैं । इस इंद्र-युद्ध में पहले मिस देश की जीत रही। वहाँ के सत्रहवें वंश (जिसमें तृतीय थींथमेज़ श्रीर तृतीय एवं चतुर्थ एमिनोफ़िज़ तथा हतासु नामक महान् महाराज्ञी हुई) श्रीर उन्नीसवें वंश के द्वितीय रैमिसीज़— जिसको कुछ एक प्रुप हज़रत मूसा का समकालीन इतिहास-प्रसिद्ध फैराच्यो समभते हैं-के सरसठ वर्षाय लम्बे शासनकाल में मिस उन्नति और वैभव की चरम सीमा पर पहुँच गया था । परन्तु इन युगों के वीच में प्रथम तो सीरिया के श्रमुरों श्रीर तत्पश्चात् दिल्ला की श्रोर इथोपिया के हविशयों-द्वारा जीते जाने के कारण इस देश को कई बार अवनित के गड़हे में गिरना पड़ा था। उधर मेसोपोटामिया पर, प्रथम तो वेविलन-निवासियों का अपेर तत्पश्चात्, कुछ काल के रिप्, दिनश्क-निवासी सीरियन श्रीर हित्ति जाति का शासन स्थापित हो गया था। इन सीरियनों ने एक वार तो भिस्र को भी जीत लिया था। निन्नेव-निवासी असुरों का कभी उत्थान श्रीर कभी पतन होता था। कभी तो इनके नगर पर शत्रुत्रों का अधिकार हो जाता था, श्रौर कभी श्रमुर लोग वैविलन पर राज्य करते श्रीर मिस्र तक छापा मारते थे। स्थान के संकोच के कारण हम यहाँ मिस्र की सेनात्रों तथा एशिया माइनर, सीरिया त्रौर मेसोपोटामिया के भिन्न भिन्न सैमिटिक लोगों की सेनात्रों की गति का वर्णन नहीं कर सकते। इन सेनात्रों में लड़ाई के असंख्य रथ रहते थे क्योंकि अब मध्य एशिया का घोड़ा इन प्राचीन सम्यताओं में फैल गया था। वह अभी तक केवल युद्ध में और वैभव दिग्वाने के लिए ही उपयोग में लाया जाता था।

निन्नेव को जीतनेवाले मित्तानी के राजा तुपरत्त और असीरिया के राजा तिगर्लथ पाइलेसैर (प्रथम) के सदृश महान् विजेता, उस सुदूर कालीन मन्द प्रकाश में नंमार के



श्राव् सिम्बल का मन्दिर द्वार पर रैमसीज़ द्वितीय की मृतियाँ हैं।

रंग-मंच पर प्रकट होकर पुनः अन्तर्धान हो जाते हैं। फिर अमुर जाति की मैन्य-शक्ति अपने समय में सबसे अधिक बलवान हो जाती है। अन्त में तिगलिय पाइलेंमर (नृतीय) ने ई० पू० ७४५ में वैविलन को जीतकर उम माझाज्य की नीव डाली जिसे आधुनिक इतिहासक नवीन अमुर-साम्राज्य कहते हैं। सम्य मंमार में लोहे का ज्यवहार भी अब उत्तर की ओर से आकर प्रारम्भ हो गया था। आरमीनियन जानि की पुरोगामी हिलि जाति ने इस धातु का उपयोग सर्वप्रथम असुरों को बताया था और मरगोन

द्वितीय नामक एक राज्यापहारी श्रमुर ने श्रपने सैन्यदल को इससे मुसज्जित किया था। ऐसीरिया ही प्रथम शक्ति थी जिसने ही 'लौह श्रौर रुधिर' के (श्रर्थात् ज़र्वर्दस्ती से दूसरों को जीतने के) सिद्धांत का संसार में प्रतिपादन किया था। सरगीन के पुत्र सैन्नाचैरिव ने श्रपनी सेना लेकर मिस देश पर श्राक्रमण किया। परन्तु उसको किसी सैन्य-शक्ति



स्फिक्स का मार्ग यह नील नदी से कर्नक के विशाल मंदिर तक गया है।

ने नहीं हराया । उसकी हार महामारी के कारण हुई । फिर सेनाचैरिव के पौत्र असुर विनेपाल ने (जो इतिहास में अपने यूनानी नाम सारडानापालस के नाम से अधिक प्रसिद्ध है) मिस्न को ई० पू० ६७० में जीत लिया । परन्तु उस समय मिस्न विजित देश था क्योंकि वहाँ उस समय हव्शी वंश का राज्य था । सारडानापालस ने वहाँ एक विजेता को हटा कर दूसरा विजेता स्थापित कर दिया ।



फा० १५

न्त्रणुवीक्त्ण यंत्र-द्वारा देखने पर 'श्रमीया' नामक जन्तु-विशेष वारम्वार घटता श्रीर वढ़ता दृष्टिगोचर होता है; यदि हम इस वृहत्काल के इतिहास के—दस शताब्दियों के सुदीर्घ समय के—विविध राजनैतिक मानचित्र तैयार करावें तो मिस्र भी हमको ठीक उसी प्रकार घटता और वढ़ता दीख पड़ेगा। इस युग में हमको वैविलन और ऐसीरिया, हित्ति और सीरिया के विविध सैमिटिक राज्यों का आवागमन, एक दूसरे का हड़पना और फिर उगल देना दीख पड़ेगा और एशिया माइनर से पश्चिम दिशा की श्रोर केदिया और लीडिया के (जिसकी राजधानी उस समय सार्डिस नामक नगर में थी) ईजियन जातीय राज्य भी दृष्टिगोचर होंगे। परन्तु ई० पू० १२०० के लगभग, और शायद इससे भी पहले से, प्राचीन संसार के उपर्युक्त मानचित्र में पूर्वोत्तर एवं पश्चिमोत्तर दिशा से नवीन प्रकार के नाम श्राने प्रारम्भ होने लगेंगे और जिनके पास घोड़ों के रथ थे। इनके कारण श्रव ईजियन और सैमिटिक सम्यनाओं के। उत्तरीय सीमा की श्रोर कष्ट भोगना पड़ रहा था। ये सब नवीन जातियाँ प्राचीन श्रार्थ-भाषा की, भिन्न भिन्न रूपान्तरवाली, पृथक् पृथक् वोलियाँ वोलती थीं।

इस समय कैस्पियन श्रीर कृष्ण सागर के पूर्वोत्तर कोण से 'मीड' श्रीर पासींक जातियाँ घुस रही थीं: श्रीर सीथियन तथा सारमेनियन जाति-समृह भी घुस रहे थे। परन्त अत्यन्त प्राचीन हो जाने के कारण इनके ये आवागमन स्पष्ट नहीं हैं। इनके अतिरिक्त श्रामींनियन जाति भी पूर्वोत्तर श्रथवा पश्चिमोत्तर काण से श्रा रही थीं। श्रीर उत्तर पश्चिमीय समुद्र-सीमा पार करके बालकन प्रायद्वीप की राह इतिहास में यूनानी कहानेवाली सिमेरियन, फ्रिजियन श्रोर हैलेन नामक उपजातियाँ श्रा रही थीं। विविध श्रार्य उप-जातियाँ - पूर्व त्रौर पश्चिम के नगरों पर समान रूप से त्राक्रमण कर - डाकुत्रों की भाँति लट-मार करती थीं। ये वन्तवान गोपालक-जी लट-मार करने लग गये थे-एक ही जाति के और एक ही प्रकार के लोग थे। पूर्व दिशा की स्रोर तो ये लोग स्रभी तक केवल सीमान्त प्रदेशों में धावा ही बोला करते थे: परन्त पश्चिम में इन्होंने नगरों पर अधिकार जमा सम्य ईजियन जन-समाज को खदेड़ना प्रारम्भ कर दिया था। अन्त में, तंग आकर ईजियन लोग आर्यों की पहुँच से वाहर अपने नवीन गृह बसाने लग गये। कुछ लोग नील नदी के 'डेल्टा' में बस गये थे किन्तु वहाँ से उन्हें मिस्रवाले हटा रहे थे । कुछ लोग, जैसे ईट्रस्कन, एशिया माइनर से चलकर समुद्र की राह मध्य इटैली के सघन वनों में जाकर निवास करने लगे; श्रीर वाज़ों ने भूमध्य सागर के दिच्चण-पूर्वीय तट पर जाकर नगर वसाये । ये पिछले लोग त्रागे चलकर इतिहास में 'फ़िलिस्तीन' कहलाये ।

श्रतीतकालीन सम्यताओं के रंग-मंच पर इस प्रकार से उद्दंडता-पूर्वक श्रा धमकने-वाली इन श्रार्थ-जातियों का सविस्तर वर्णन हम श्रगले श्रध्याय में करेंगे। यहाँ पर तो हम ई० पू० १६०० से लेकर ६०० पर्य्यन्त उत्तरीय वनों श्रीर वीहड़ स्थानों से निकल, पुरातन सम्यता के गढ़ में, धीरे धीरे धारावाही रूप से निरन्तर श्रानेवाली इन वर्षर जातियों-हारा उत्पादित, केवल उथल-पुथल का ही दिग्दर्शन कराना चाहते हैं।

श्रीर एक श्रमले श्रध्याय में हम फ़िनिशियन श्रीर फिलिस्तीन समुद्रतटों के पीछे की पहाड़ियों में रहनेवाली यहूदी नामक एक छोटी-सी सैमिटिक जाति का भी वर्णन करेंगे जो इस युग के श्रंतिम चरण में संसार में महत्त्व प्राप्त करती जा रही थी। इन्होंने एक ऐसा साहित्य उत्पन्न किया जो श्रागे के इतिहास में बहुत महत्त्वपूर्ण प्रमाणित हुशा। इनके साहित्य में इतिहास, काव्य, ज्ञान श्रीर भविष्यवाणी की पुस्तकें थीं जो सामूहिक रूप से यहूदी इंजील कहलाती हैं।

श्रार्य-जातियों के श्रागमन पर भी मिस्र श्रीर मेसीपोटामिया में ई० पू० ६०० के परचात् तक के हि परिवर्त्तन नहीं हुआ। यूनानियों के द्वारा 'ईजियन' जाति की पराजय श्रीर नोसस का पतन एवं विनाश भी मिस्र श्रीर मेसीपोटामिया-वासियों के बहुत दूर देश की हलचल मालूम हुई होगी। इन राज्यों में जिनमें सम्यता का लालन-पालन हुआ। था एक के



एक उभरा हुआ पत्थर का चित्र जिसमें मिस्न देश की दासियाँ बढ़िया भोजन ले जाते हुए दिखलाई गई हैं।

वाद दूसरे वंश श्राये श्रीर चले गये किंतु मानव-जीवनचर्या का क्रम जैसा का तैसा ही यना रहा। हाँ, ज्यों ज्यों दिन चीतते जाते ये त्यों त्यों उसमें विषमता बढ़ती जाती थी श्रीर वह श्रिषक परिष्कृत होती जाती थी। मिस्त में श्रीधक प्राचीन काल के संचित स्मारकों के पार्श्व में—श्रायंत् पिरामिडों के पार्श्व में—जिनको वने हुए तथ ३,००० वर्ष व्यतीत

हो चुके थे श्रीर जिनको जनता उस समय भी श्राजकल की भाँति देखती थी—श्रव श्रीर नवीन एवं भव्य इमारतें बनने लगी थीं; ये विशेषकर सत्रहवें श्रीर उन्नीसवें वंश के शासन-काल में बनी थीं । कारनक श्रीर लक्सर के भव्य मंदिर इसी समय वने थे । निन्नेवा के प्रधान स्मारक चिह्न,—विशाल मंदिर, मनुष्याकृति पक्ष गुक्त वैल, राजाश्री, रथों श्रीर सिंहों के श्राखेट के उभरे हुए चित्र,—सभी ई० पू० १,६०० से लेकर ६०० पर्यंन्त निर्माण किये गये थे । वैविलन की भी श्रीधकांश विभृति इसी युग की है ।

हमको मेसोपोटामिया श्रौर मिस्र दोनों ही देशों के इस समय के राजलेख, लेन-देन के हिसाव, कथायें, कवितायें और निजी पत्र प्रचुर संख्या में मिलते हैं। इनसे हमें पता लगता है कि मिस्रदेशीय 'थीविस' और वैविलन जैसे नगरों में धनाट्य एवं प्रभाव-शाली मनुष्यों का जीवन प्रायः श्राधुनिक सुखी एवं धनी लोगो ही के सदश शिष्ट एवं विलास-मय था। ये लोग श्रत्यन्त सुन्दर पदार्थों से सुसज्जित सुंदर गृहों में निवास कर, नियमपूर्वक, श्राडम्बर-सहित श्रपनी जीवन-यात्रा पूरी किया करते, रत्नादिक धारण करते श्रीर कामदार वहमूल्य वस्त्र पहनते थे । इनके यहाँ भोज भी होते थे श्रीर उत्सव भी; श्रीर वाद्य एवं नृत्य के द्वारा ये एक दूसरे का मनोरंजन करते थे। निष्ण दास इनकी सेवा में रहते थे; श्रीर सयोग्य वैद्य तथा दाँत बनानेवाले इनका इलाज करते थे। उन दिनों लोग न तो बहुधा यात्रा ही करते थे श्रीर न बहुत दूर की ही यात्रा करते थे, परन्तु ग्रीष्मागमन पर नील एवं यूफ्रेटीज़ नदी में चित्तरंजनार्थ नौका-विहार करने की बहुत चाल थी। लदौनी के लिए गदहे व्यवहार किये जाते थे; घोड़े अभी तक केवल राजोत्सव और युद्ध के समय ही रथ खींचते थे। ख़च्चर एक अद्भुत पशु समभा जाता था और ऊँट केवल मेसोपोटामिया तक ही परिमित था; मिस्र में उसका आगमन नहीं हुआ था। तव, लोहे के वर्तन श्रत्यन्त ही थोड़े थे; व्यवहार में आनेवाली धातु अधिकतर काँसा और ताँवा ही थीं। वस्त्रों का वनाना तो लोग भली भाँति जानते थे परन्त रेशम का तब तक उन्हें ज्ञान न था। सुन्दर रंग विरंगे काँच का भी ऋाविष्कार हो गया था परन्तु काँच की वस्तुएँ अधिकतर छोटी ही होती थीं। परिष्कृत साफ़ काँच तब तक न बना था। श्रीर न तव तक काँच का उपयोग चश्मा, दूरवीन श्रादि के लिए ही होने लगा था। लोग दाँतों के छेदों को भरने के लिए उनमें सुवर्ण तो भरते थे परन्तु उस समय चश्मा लगाने की चाल न थी।

पुराण्कालीन थीविस अथवा बैविलन के और आज-कल के जीवन में एक विषम भेद था—सिक्केदार रुपयों का अभाव । उस समय अधिकांश व्यापार वस्तुओं के विनिमय-द्वारा ही किया जाता था; परन्तु आर्थिक मामलों में वैविलन मिस्र देश से कहीं श्रिम श्रामे था। वहाँ विनिमय के लिए सोने श्रीर चाँटी का व्यवहार किया जाता था श्रीर इन धातुओं के दुकड़े या शलाकाएँ (पाँसे) वना ली जाती था। मिकों के चलन से पहले सर्राफ्त या कोठीवाल हुए जो इन वहुमृल्य धातुओं के खंडों या पाँसो पर श्रपना नाम श्रार उन खंडो या पाँसो का वज़न श्रंकित कर देते थे। कोठीवाल उन पर तील के साथ ही साथ श्रपना नाम भी श्रंकित कर देते थे। लोग श्रावश्यक वस्तुओं की अरीदारी के लिए अपने पास रलादिक रखते थे। श्रधिकांश नौकर श्रीर श्रमजीवी लोग उन दिनों कीतदास थे जिन्हें परिश्रम के वदले रूपया न देकर वस्तुएँ दी जाती था। फिर रुपये का चलन वड़ने पर, दासता दिन पर दिन घटने लगी।

यदि कोई आधुनिक व्यक्ति प्राचीन ससार के इन शिरमौर नगरों में पहुँच जाता तां उसे वहाँ के भोज्य पदार्थों में मुर्ग़ा और अंटा इन दो अत्यन्त आवश्यक सामग्रियों का अभाव बहुत ही खलता। करासीसी रसोइंए को तो वैविलन में तनिक भी आनन्द न आता। ये पदार्थ पश्चिमी देशों में पूर्व के देशों से अन्तिम ऐसीरियन साहाज्य के समय में आये थे।

श्रन्य वस्तुयों की भाँति धर्म भी श्रन्यन्त पिरकृत हो गया था। उदाहरणार्थ नरर्वाल देने की प्रथा कभी की लोप हो चुकी थी यौर उसके स्थान में पशु श्रथवा रोटी की यिल देकर यह कृत्य पूरा किया जाता था। (परन्तु फ़िनिशियन श्रोर विशेषकर उनके श्रफ़ीका के सबसे बड़े उपनिवेश में रहनेवाले कार्यजनिवासियों पर—पश्चात् काल में मनुष्य-विल देने का आरोप लगाया जाता था।) श्रतीत काल में किसी महान् नेता का देहावसान होने पर उसकी समाधि पर न केवल भाले श्रीर धनुप तोड़ने की प्रथा थी, वरन् उसकी स्त्रियों तथा दास श्रादिक का भी इस विचार से वध कर दिया जाता था कि प्रतलोक की यात्रा करते समय वह निरस्त्र एवं परिकरहीन न रहे। इस भयानक परंपरा की स्मृति के स्वरूप मिस्रदेश में मृतक के साथ उसके मकान, दूकान, भून्य तथा पशुयों के छोटे छोटे नमूने क्रत्र में गाड़ने का सुन्दर रिवाज चल निकला जिनके कारण हम तीन हज़ार श्रीर इससे भी श्रधिक पूर्वकाल की इन प्राचीन जातियों के सुर्राच्त योर सम्यनापूर्ण जीवन या सुन्दर श्रीर सर्वागपूर्ण हाल जान सके हैं।

उत्तरीय वनों और मैदानों से आयों के आने के पूर्व प्राचीन संसार की दशा ऊपर लिखे अनुसार थी। भारत और चीन में साथ ही साथ उन्नित हो रही थी। इन दोनों भू-भागों की लम्बी चौड़ी घाटियों में गेंहुएँ रंग की जातियों के कृष्प्रिधान नागरिक राज्य स्थापित होते जा रहे थे। परन्तु ऐसा प्रतीत होता है कि भारत के नागरिक राज्यों ने मिस्र अथवा मेसोपोटामिया के नागरिक राज्यों के समान न तो उन्नित की और न उनका पारस्परिक मिश्रण ही हुआ। ये प्राचीन सुमेर श्रथवा अमेरिका की 'मय' मन्यता के समक्ष

ये। चीन के इतिहास में दंतकथाये इतनी अधिकता से भरी हुई हैं कि जब तक वहाँ के इतिहासबेता उनकी काट-छाँट न करें तब तक उस देश का आधिनक ढड़ा का इतिहास तैयार नहीं किया जा सकता। कदाचित् चीन उस समय भारत से अधिक उन्नत था। यहाँ के शौगवंशीय सम्राट मिस्नदेशीय सन्नहवे वंश के समकालीन थे; और माडलिक राजाओं के ढीले-ढीले साम्राज्य पर ये पुरोहित-राजे शासन करते थे। भिन्न भिन्न ऋतुओं में सामयिक



ऐद्फू में होरस का मदिर

वितान करना इन श्रारिम्भक सम्राटों का मुख्य कर्तव्य था। शैगवंशीय के समय के बने हुए कॉसे के सुन्दर वर्तन श्राज तक मिलते हैं, श्रीर उनके सीदर्य श्रीर कारीगरी को देखकर हमें वरवस मानना पड़ता है कि जब तक किसी देश में कई शताब्दियों से सम्यता न रही हो तब तक वहाँ उनका बनाना असंभव है।

## ग्रादिम ग्रार्थ-जातियाँ

श्रव से चार सहस्र वर्ष पहले, त्र्यांत् ईसवी पूर्व दो हज़ार के लगमा, मध्य-एशिया तथा मध्य श्रीर दक्षिण-पूर्वीय यूरोप श्राज-कल की श्रपेता शायद श्रिषक उप्ण, श्राष्ट्र श्रीर वनाच्छादित थे। उस समय प्राय: पृथ्वी के इन मू-भागों में—काश्पियन ममुद्र में लेकर राइन नदी-पर्यन्त—नीले नेत्रवाली, गौर वर्ण नार्ड-जातियों की टोलियाँ वृमा करनी थी। ये लोग एक मातृभापा से निकली हुई, विभिन्न होते हुए भी, एक दूमरों से वहुत कुछ ममा नता रखनेवाली, बोलियाँ बोलते थे। उस सुदूर काल में शायद इन लोगों की मंख्या श्रीक न थी श्रीर वैविलन-निवासियों को (जिन्हें हम्मुर-वी क्रान्न सिखला रहा था) उनका श्रामास भी न था श्रीर न उन दिनों सर्वप्रथम विदेशी श्राक्रमण के कारण दुःख उठानेवाल, प्राचीन एवं सभ्य मिस्रदेशीय समाज को ही इनके श्रस्तित्व का कुछ पता था।

इन नार्ड-जातियों के भाग्य में मंसार के इतिहास-रूपी रंगमंच पर खत्यन्त महत्त्व पूर्ण कार्य करने लिखे हुए थे। ये जातियाँ वनों खौर जंगलों को माफ कर खेती किया करती थीं। इनके पास सर्वप्रथम दोर ही थे, घोड़े नहीं थे। घूमते ममय ये लाग अपने डेरों तथा अन्य सामग्री को बैलों के भद्दे छकड़ों में लाद देते थे। वे लोग किमी स्थान पर रहने का खबसर आ पड़ने पर, कभी कभी, मिट्टी खौर सरकरटों के भींपड़े भी वना लेते थे। कृष्ण-वर्ण जातियाँ मुदों को घूमधाम से धर्ती में दबाकर रखती थी किंत यह जाति अपने प्रधान पुरुषों के शव का दाह करती थी; फिर उनकी राख विशेष प्रकार के बर्तनों में रखकर धरती में गाड़ दी जाती थी खौर उनके ऊपर वर्तुलाकार टीले निर्माण कर दिये जाते थे। ऐसे गोल टीले, उत्तरीय यूरोप में सभी जगह मिलते हैं। परन्तु कृष्ण-वर्ण जातियाँ मृतकों का दाह न कर, बैठी हुई मुद्रा में, उन्हें धरती में दबाकर ऊपर से लग्या ऊँचा टीला बना देती थीं।

श्रार्य लोग दैलों-द्वारा धरती जोत कर गेहूँ बोते थे, परन्तु वे श्रानं खेनों के पास श्राबाद नहीं होते थे। फ़सल काटकर श्रागे चल देते थे। फ़ांसे का व्यवहार तो ये करते ही थे, पर ईसबी पू० १५०० के लगभग इनको लोहे का भी पता चल गया या श्रीर

इसे गलाकर साफ करने का तरीक़ा भी शायद इन्होंने हूँ ह निकाला था। हमारा श्रमुमान है कि घोड़े से काम लेना भी इन्होंने लगभग इसी समय सीखा श्रीर श्रारंभ में वह केवल रथादिक खींचने ही के काम में श्राता था। भूमध्य सागर के चारों श्रीर वसी हुई श्रम्य श्रिक सुन्यवस्थित जातियों की भाँति, मन्दिर, श्रायों के सामाजिक जीवन के केन्द्र न ये। इनके प्रधान पुरुप पुरोहित न ये विलक्ष जाति के नेता होते थे। उनके समाज में धार्मिक श्रथवा राजकीय विभाग न था विलक्ष उनमें कुलीन वर्ग होते थे। श्रत्यन्त प्राचीनकाल से ही कुछ वर्ग-विशेष विशिष्ट एवं समाज के नेतृत्व के योग्य समक्षे जाते थे।

त्रार्य-जातियाँ श्रत्यन्त वाङ्मयी थीं। ये अपने भ्रमण्शील जीवन को भोजों-द्वारा श्रानन्दमय वनाते थे। भोज के श्रवसर पर ख़ूव मिदरा-पान होता था; श्रीर विशिष्ट प्रकार के भाट या चारण उन्हें पढ़कर या गाकर गीत सुनाया करते थे। मम्य होने के पूर्व, लेखनकला से श्रनिमन्न होने के कारण, चारणों की स्मरण्-शिक्त ही इनके जीते-जागते साहित्य थे। उत्सवादिक में श्रोताञ्चों के मनेगरंजनार्थ गीतों श्रीर कथाश्रों का प्रचार होने के कारण इनकी वोली कालान्तर में श्रत्यन्त मधुर हो गई श्रीर भावव्यंजना का साधन वन गई। आर्य-भापा से निकलनेवाली भाषाश्रों के श्राधुनिक उत्कर्प का वास्तविक रहस्य कुछ श्रंशों में यही है। विविध श्रार्य-जातियों के इतिहास श्रीर दन्तकथार्ये, इसी प्रकार, इन चारणों के गीतों-द्वारा विकसित होकर संसार में काव्य, पुराण, सागा एवं वेद श्रादि के नाम से प्रसिद्ध हो गई।

इन जातियों का सामाजिक जीवन अपने नेताओं के गाईस्थ्य जीवन में ही केन्द्रीमृत हो रहा था। वह मुख्य कमरा, जहाँ इनके प्रधान पुरुप अस्थायी रूप से निवास करते थे, लकड़ी का बनाया जाता था। उसके अतिरिक्त ढोरों के भोपड़े, तथा कृपि-कार्योपयोगी छोटी छोटी इमारतें भी अवश्य होती थां। परन्तु आयों का जीवन-केन्द्र साधारणतया वही दालान—या मुख्य कमरा—होता था जहाँ वे भोजों में सम्मिलित हो, चारणों का गायन सुना करते थे और खेलों तथा वादविवादों में भाग लेते थे। इसके चारों आर गोशाला और अश्वशाला होती थीं। प्रधान एवं अन्य विशिष्ट पुरुप सपत्नीक, अिलन्द अथवा मञ्च पर सेति ये और अन्य साधारण पुरुप जहाँ-तहाँ जा सेति थे। भारत में यही प्रथा अब तक है। शस्त्र, आमृपण, औज़ार तथा अन्य निजी वस्तुओं के अतिरिक्त, अन्य सव पदार्थ वर्ग में सबके साभे के समभे जाते थे। उनमें एक प्रकार का कुलपित-प्रधान वर्ग-तंत्रवाद (Communism) था। ढोर तथा चरागाह सव जाति के हित के लिए थे और उन पर जाति के प्रधान पुरुप का स्वत्य माना जाता था। निर्दर्यों तथा वन इस समय तक किसी की मिल्कियत न थे।

मैसेापोटामिया और नील नदी की महान् सम्यताओं के उन्नति-काल में मध्य-एशिया के पश्चिमीय भागों तथा मध्य यूरोप के लोगों की रहन-सहन इसी प्रकार की थी। ये लोग जन-संख्या में बढ़ते जा रहे थे। ये लोग ईसा मसीह के जन्म से एक और दो सहस्र वर्ष के बीच के युग में संसार की सौर पाषाणी जातियों के। सर्वत्र दबा रहे थे। ये लोग फ़ांस, ब्रिटेन और स्पेन में आ रहे थे। पश्चिम की ओर इनकी बाढ़ दो तरंगों-द्वारा पहुँची थी। ब्रिटेन और आयलेंड में पहले जो लोग पहुँचे वे काँसे के शस्त्र व्यवहार करते थे। इन्होंने उन जातियों का या तो विनाश ही कर डाला या उनका अपने अधीन कर लिया जिन्होंने कानेंक (ब्रिटनी) और स्टोन हैञ्ज तथा ऐववरी (इँग्लेंड) के विशाल पत्थर के स्मारक बनवाये थे। आयलेंड तक पहुँचनेवाली यह उपजाति गौएडैलिक—कैल्ट्स के नाम से विख्यात है। ब्रिटेन में इनसे निकटवर्ती जाति की एक तरंग आई जिनमें शायद दूसरी जातियों का रक्त भी मिला था। इन्होंने वहाँ लोहे का व्यवहार प्रचिलत किया। यह जाति ब्रिथॉनिक कैल्ट्स के नाम से प्रसिद्ध है। वेल्स-निवासियों की भाषा का उद्गम इन्हों से है।

इनके सजातीय कैल्टिक दिच्या की खोर स्पेन में अप्रसर हो रहे थे। ये लोग सीर पापाणी वास्क लोगों के तथा पूर्वीय समुद्रतट पर वसे हुए सैमिटिक फिनीशियनों के उपनिवेशों के सम्पर्क में आ रहे थे। इसी समय इटेलियन नामक इनके अन्य वन्धु-वान्धव, इटैली प्रायद्वीप के घने जंगलों में अग्रसर हो रहे थे। उन्हें सदैव ही विजय प्राप्त न होती थी। इतिहास में सर्वप्रथम ईसवी पूर्व आठवीं शताब्दी में टाइबर नदी के किनारे वसा हुआ रोम, व्यापारिक नगर के रूप में, प्रकट होता है जहाँ लैटिनीय आयौं की वस्ती थी और उस समय नगर का शासन इट्रस्कन जाति के सर्दारों तथा राजाओं के हाथ में था।

दूसरे छोर पर भी अन्य आर्य-जातियाँ इसी प्रकार से दिल्लिण की स्रोर अग्रसर हो रही थीं। वहाँ, ईसवी पूर्व एक हज़ार से बहुत पहले ही, संस्कृत-भाषा-भाषी जातियाँ पश्चिमीय दरों की राह से उत्तरीय भारत में जा पहुँची थीं। वहाँ वे आद्य कृष्ण-वर्ण द्राविड़ी सम्यता के सम्पर्क में आई और उनसे उन्होंने बहुत-कुछ, शिक्षा भी ग्रहण कर ली थी। उनके अतिरिक्त, अन्य आर्य-जातियाँ अपनी जाति की वर्तमान पहुँच से बहुत दूर मध्य-एशिया की पर्वत-मालाओं पर फैल गई। पूर्वी तुर्किस्तान में नीले नेत्रवाली गौर वर्ण जातियाँ अपनी पाई जाती हैं। परन्तु अब वे मंगोल-भाषा बोलती हैं।

कैस्पियन ख्रौर काले सागर के मध्य की हित्ति जाति तो ई० पूर्व हज़ार के प्रथम ही ख्रामीं नियम लोगों में घुल-मिलकर खार्य वन चुकी थी। ख्रौर ऐसीरिया तथा वैवीलान-

निवासियों को भी
पूर्वोत्तर को ए से
प्रानेवाले इन नवीन
एवं विलिष्ठ वर्वर
योद्धाओं की सूचना
मिल चुकी थी ।
इन आक्रमणकारी
क्रवीलों में सिथियन,
मेद और पार्सीक
उपजातियों के नाम
मुख्य हैं।

परन्त प्राचीन संसार की सभ्यता पर वाल्कन प्रायद्वीप की राह से आर्य-जातियों का ऋत्यन्त प्रवल श्राघात हश्रा था । ई० पु० १००० से सदियों पहले ही. जातियाँ दक्तिए की श्रोर श्रग्रसर होकर एशिया माइनर में प्रवेश कर रही थीं। आदिक फिजियन जाति-समृह प्रमुख



नीपर के टीले हाल की खुदाइयों से यह सिद्ध हुआ है कि इस स्यान पर एक नगर ई० पू० ६०००-५००० वर्ष के लगभग आवाद था।

यहाँ सर्वप्रथम आये । उसके बाद कमानुसार ईंग्रोलिक, आयोनिक श्रोर डोरियन नामक यूनानियों का आगमन हुआ । ईं० पू० १००० तक यूनान श्रोर उसके श्रास-पास के द्वीपों से उन्होंने प्राचीन ईजियन सम्यता का नामोनिशान भी उड़ा दिया था। माइसीनी श्रीर तिरियन नगर नष्ट हो गये थे श्रीर नोसस की स्मृति भी लुप्तप्राय हो गई थी। ई० पू० के पहले से ही यूनानी लोग समुद्र-यात्रा करने लगे थे। वे क्रीट तथा रोड्स द्वीपों में जा बसे थे। भूमध्य सागर के तट पर प्राचीन फिनिशियन जातियों-द्वारा स्थापित नगरों की तरह इन्होंने सिसली श्रीर दिच्च इटली में उपनिवेशों की स्थापना प्रारंभ कर दी थी।

इस प्रकार जिस समय ऐसीरिया के शासक तृतीय तिगलेथ पाइलैसेर, द्वितीय सारगीन और सारडानपालस बैबिलन, सीरिया और मिस्न से युद्ध कर रहे थे, उस समय सभ्यता का पाठ पढ़कर आर्य-जातियाँ इटली, ग्रीस और उत्तरीय फ़ारिस में अपने कार्य के लिए उसका प्रस्तार कर रही थीं। ईसवी पूर्व नवीं शताब्दी से लेकर अगली छुः शताब्दी पर्यन्त के इतिहास का मुख्य विषय यही है कि किस प्रकार इन आर्य-जातियों ने अपने बल, साहस और शक्ति से सैमिटिक, ईजियन और मिस्नदेशीय प्राणकालीन सभ्यताओं को दवा दिया। युद्ध में तो आर्यजातियाँ सर्वत्र ही विजयी हुई, पर उनके हाथ में राजदण्ड आ जाने पर भो, उनका और सैमिटिक तथा मिस्न-जातियों के विचारों एवं कार्य-प्रणाली का पारस्परिक संघर्ष अनेक वर्षों तक चलता रहा। वास्तव में यह संघर्ष शेष इतिहास में बराबर चलता आया है और एक प्रकार से यह संघर्ष आज भी चला ही जा रहा है।

## श्रंतिम वैविलन-साम्राज्य

#### स्रीर

# प्रथम दारा ऋषीत् दारयवहुष (डेरियस) का साम्राज्य

यह हम श्रभी वता चुके हैं कि सम्राट् तिगैलथ-पाइलैसेर तृतीय श्रीर सारगीन हितीय के शासन-काल में ऐसीरिया की सैनिक शिक कितनी प्रवल हो गई थी। इस राजा का वास्तिवक नाम 'सारगीन' न था; यह उपनाम तो उसने विजित वैविलन-निवासियों की प्राचीन श्रकादिया-साम्राज्य के दो सहस्र वर्ष पुराने संस्थापक 'सारगान प्रथम' की स्मृति ताज़ी कराकर उन्हें प्रसन्न करने के लिए ही धारण किया था। परन्तु इस प्रकार विजित होंने पर भी वैविलन नगर जन-संख्या श्रीर महत्त्व के विचार से निन्नेव से कहीं श्रधिक उच्छेशणी का थाः श्रीर नगर के प्रधान देवता—वेल मरदक—तथा व्यापारियों और पुरोहितों के साथ शासक वर्ग को शिष्टतापूर्वक नम्न व्यवहार ही करना पड़ता था। ई० पू० द वीं शताव्दी का इराक़ (मैसोपोटामिया) उस श्रसभ्य दशा से कहीं श्रागे वढ़ गया था जव नगर को जीतते ही लूट-मार प्रारम्भ कर दी जाती थी। इसके विपरीत, यहाँ पर तो स्वयं विजेतागण विजितों को प्रसन्न रखने का प्रयत्न करते थे। ऐसीरिया का यह नवीन साम्राज्य सारगीन की मृत्यु के वाद डेढ़ सी वर्ष तक श्रीर चलता रहा; श्रीर, जैसा कि हम श्रमी कह चुके हैं, श्रमुर विनेपाल का राज्य मिस्र देश के निम्न भागों तक श्रवश्य पहुँच गया था।

परन्तु ऐसीरिया के इस ऐक्य और शक्ति का श्रत्यन्त ही शीव्रतापूर्वक श्रंत हो गया। फ़ैराओ सामेटिकस 'प्रथम' के नेतृत्व में मिस्रवासियों ने इन विदेशियों को निकाल दिया और निको 'द्वितीय' के राज्यकाल में मिस्र देश ने सीरिया को युद्ध-द्वारा जीतने के प्रयत्न प्रारम्भ कर दिये। अधिक निकटवर्त्ती शत्रुओं से भिड़ने के कारण ऐसीरिया भी उम समय उटकर उनका सामना न कर सका। श्रीर फिर, मैसोपोटामिया के दक्षिण-पूर्वीय कोण से श्रानेवाले 'कैल्डियन' नामक श्रर्यों ने उत्तर-पूर्व की मेद तथा पार्मीक श्रार्य-जातियों

की सहायता से ई० पू० ६०६ में (अब हमें तिथियों का ठीक ठीक ज्ञान हो गया है) निन्नेव नगर पर आक्रमण करके उसे जीत लिया।

इस प्रकार हार खाते ही ऐसीरिया के टुकड़े टुकड़े हो गये। उत्तर की छोर तो सायाज़रस की छाधीनता में पूर्व में भारत की सीमा तक पहुँचनेवाला मेद-साम्राज्य स्थापित हो गया था; इसकी राजधानी 'एकवताना' नामक नगर में थी। निन्नेव का प्राचीन नगर भी ख्रव इसी साम्राज्य के भीतर था। इसके दक्षिण में छाधचन्द्राकार, नवीन कैल्डियन साम्राज्य था जो द्वितीय बैविलन साम्राज्य के नाम से प्रसिद्ध है। महान् नैबुकैडनैज़र—वाइविल में वर्षित नैबुकैडनैज़र—के शासन-काल में यह साम्राज्य ख्रत्यन्त वैभवशाली हो गया था। वैविलन का ख्रंतिम महान् युग—सबसे महान् युग—इसी समय प्रारंभ हुआ। कुछ समय तक तो इन दोनों साम्राज्यों में खूब ही मेल-जोल रहा; यहाँ तक कि नैबुकैडनैज़र की कन्या का विवाह भी सायाज़रस से हो गया।

इसी बीच में सीरिया में सम्राट् निको द्वितीय सुगमतापूर्वक विजय करता रहा । ई॰ पू॰ ६०८ में उसने मैगिडो के युद्ध में जूडा के (जिसका सुविस्तृत वर्णन आगे

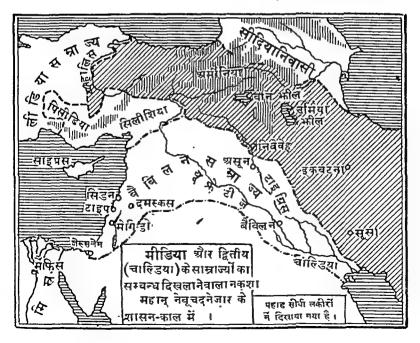



चलकर किया जायगा) राजा जोशाया को युद्ध में हरा कर मार टाला। इम विजय के बाद वह यूफ्रेटीज़ नदी की खोर विजय-लालसा से वढ़ा किन्तु वहाँ उसे क्षीणप्राय ऐमीरिया के स्थान में पुनरभ्युदयशील प्रवल वैविलन का सामना करना पट़ा। यहाँ केल्टियन लोगों ने मिस्रवालों के दाँत ऐसे खट्टे किये कि सम्राट् निकों के पैर उखड़ गये छोर उसका मिस्र की श्रोर लौटते ही वन पड़ा। इस प्रकार वैविलन की सीमा श्रम, बढ़कर, मिस्रदेश की सीमा तक जा पहेंची।

द्वितीय वैविलन साम्राज्य, ई० पू० ६०६ से लेकर ५३९ पर्यंत, र्यानिङ्चत रूप से फलता-फूलता रहा। श्रर्थात् जब तक इसका श्रिषक बलशाली उत्तरीय पड़ोमी, मेद-साम्राज्य, से मेल रहा तब तक वह जीवित रहा। सरमठ वर्ष के इस सुद्र काल में वैविलन के प्राचीन नगर में केवल जीवन ही शांति श्रीर सुखमय न था किन्तु वहाँ विद्या की भी उन्नति हो रही थी।

ऐसीरिया के सम्राटो और उनमें भी विशेषतया साडन पालस के शासन-काल में वैविलन में विद्या की बहुत चर्चा थी। असुर होते हुए भी यह सम्राट् पूरा—सोलह आना—वैविलन का नागरिक होकर उसके रंग में रॅग गया था। इसी के राज्यकाल में यहाँ एक पुस्तकालय स्थापित हुआ था जिममें कागृज़ पर लिखी हुई पुस्तकों के स्थान मे—सुमेरियन



पासींक सम्राट्

जाति के समय से इराक़ में व्यवहार की जाने-वाली-मिद्री की तख़ितयाँ रक्खी रहती थी। यह एकत्रित मसाला श्रव खोदकर निकाल लिया गया है और ऐतिहासिक दृष्टि से संसार में सर्वोत्कृष्ट एवं श्रमल्य समभा जाता है। कैल्डियन वंशज वैविलन के श्रांतिम सम्राट नवोनिदस का साहित्यिक प्रेम इससे भी कही अधिक बढ़ा-चढ़ा था। यह पुरातत्त्व का अनुसन्धान कराया करता था। अन्वेषको ने जब सारगौन प्रथम की राज्यारोहण-तिथि खोज करके ठीक ठीक निश्चित कर ली, तो इस सप्टाट ने इस घटना की प्राथस्मृति में लेख खदवाकर एक स्मारक स्थापित किया । परन्तु उसके साम्राज्य मे फ्रट के चिह्न दिखलाई पड़ने लगे थे। अपने साम्राज्य पर एक स्थान से इढ शासन करने की इच्छा से उसने भिन्न भिन्न स्थानों के स्थानीय देवताओं की मूर्तियों को बैविलन में मॅगाकर वहाँ उनके मंदिर वनवा दिये। पश्चात काल मे रोमन-जाति ने भी इसी उपाय का समलतापूर्वक श्रवलंबन किया थाः परन्त वैविलन-निवासियो के प्रमुख श्राराध्य देव वेल मरदक के प्रवल प्रोहित-वर्ग में इसके कारण घोर ईर्घ्या उत्पन्न हो गई

र्घार वह नवानिदस को पदच्युत करने और उसका उपयुक्त म्थानापन्न प्राप्त करने का प्रयन्न करने लगे। उन्होंने निकटवर्ती मेद-साम्राज्य के पासींक शासक साइरस को इमके उपयुक्त समभा। इस साहसी शासक ने पूर्वीय एशिया माइनर के प्रन्तर्गत लीडिया नामक स्थान के ऐश्वर्यशाली क्रीसस नामक राजा को हराकर ख़ून प्रसिद्धि प्राप्त कर ली थी। इस राजा ने वैविलन पर



पार्सियोलिस के खँडहर पार्सीक-साम्राज्य की राजधानी । इसे सिकन्दर ने जलाकर नष्ट कर दिया था ।



पारियोलिस में ज़रज़ीस का विशाल द्वार ।

श्राक्रमण किया। नगर-प्राचीर के बाहर युद्ध हो रहा था किन्तु नगर-द्वार शतुश्रों के लिए खोल दिये गये (ई० पू० ५३८) श्रीर उसके सैनिक, बिना लड़े-भिड़े ही, नगर में धुस श्राये। बाइविल में लिखा है कि सम्राट् नवोनिदस का पुत्र, युवराज वैलशजर, भोज में रॅगरिलियाँ कर रहा था कि किसी श्रज्ञात हाथ ने, 'मैंने मैंने तिकैल श्रपहरिसन' रहस्यमय वाक्य श्रानि के समान प्रज्वित श्रज्ञारों में सामने की दीवार पर श्रंकित कर दिया। इस पहेली के समान वाक्य का श्रर्थ पैगम्बर डैनियल ने इस प्रकार बतलाया—"परमेश्वर ने तेरे शासन का श्रन्त कर दिया। तेरे रा य के दिन पूरे हो गये; जाँचने पर तुम्भमें कमी पाई गई श्रीर तेरा राज्य मेद श्रीर पासींकों का दे दिया गया"। दीवार पर लिखे हुए इस वाक्य का ज्ञान बेल-मरदक के पुरोहितों का भी होगा। बाइविल के श्रनुसार वैलशजर का उस रात्रि का वध कर दिया गया। नवोनिदस बन्दीयह में डाल दिया गया श्रीर नगर पर इस प्रकार शान्तिपूर्वक शतुश्रों का श्रिकार हो गया कि बैल-मरदक की सेवा में तिनक-सी वाधा भी न पड़ सकी।

वैबिलन श्रीर मेद-साम्राज्य का इस प्रकार संपूर्णतथा एकीकरण हो जाने के परचात्, साइरस के पुत्र कैम्बिसस ने मिस्र के। भी श्रपने श्रधीन कर लिया। परन्तु बाद में वह पागल हो गया श्रीर एक दुर्घटना से श्रकस्मात् मर गया। उसके स्थान पर साइरस का प्रधान सलाहकार, मेद-जातीय हैस्तास्पैस का पुत्र, देरियस प्रथम (दारयवहुष) के नाम से राज-सिंहासन पर बैठा।

प्राचीन सम्यता के पुरातन गढ़ में डेरियस प्रथम का यह पार्सीक-साम्राज्य— आयों के उस समय तक स्थापित हुए साम्राज्यों में—सबसे बड़ा था। समूचा एशिया माइनर श्रीर सीरिया, श्रसीरिया श्रीर वैविलन के प्राचीन साम्राज्य, मिस्स, काकेशस श्रीर कास्पियन के पास के प्रदेश, मीदिया, फ़ारस श्रीर सिंधु नदी पर्यंत भारत, यह सब भू-भाग इसके साम्राज्य के श्रंतर्गत थे। राजपथ श्रीर घोड़ों, धुड़सवारों श्रीर रथों के श्राविर्माव हो जाने पर ही इतने बड़े साम्राज्य की सृष्टि हो सकी थी। इसके पहले तो बैल, गदहे श्रीर रेगिस्तानी ऊँट ही श्रावागमन के लिए श्रत्युत्तम साधन समक्ते जाते थे। इस बृहत् एवं नवीन साम्राज्य के श्रस्तित्व को बनाये रखने के लिए इन पार्सीक शासकों ने समस्त देश में जाल की तरह विशद राजपथ बनाकर फैला दिये थे। राजकीय दूत श्रथवा राजाश लेकर कोई राहगीर सरकारी डॉक-चौकी के घोड़ों पर सवार होकर एक स्थान से दूसरे स्थान तक शीधतापूर्वक यात्रा कर सकता था। इसके श्रतिरिक्त, ढले हुए सिक्कों का प्रचार हो जाने के कारण श्रव व्यापार श्रीर पारस्परिक समागम में भी श्रधिक सुगमता होने लगी थी।

परन्तु साम्राज्य की राजधानी अब वैविलन नगर में न थी। यदि विशद दृष्टि से देखा जाय तो कहना पड़ेगा कि वेल-मरदक के पुरोहितों को भी अपने पड्यंत्र से अंत में कुछ लाम न हुआ। यह ठीक है कि वैविलन अब भी महत्त्वपूर्ण नगर समभा जाता था, परन्तु उसका दिन पर दिन ह्यास हो रहा था। वाल-चन्द्र के समान वढ़नेवाले नगरों में परिसपोलिस, सूसा और एकवैताना थे। इनमें राजधानी थी सूसा। निन्नेव—प्राचीन निन्नेव—उजड़ कर अब वर्बाद होने लगा था।

# यहूदियों का प्राचीन इतिहास

त्रपने समय में श्रिधिक महत्त्व न रखते हुए भी, पश्चात्कालीन संसार के ख़ूब ही प्रभावान्वित करनेवाली, सैमिटिक-जाति की हैन (यहूदी) शाखा का श्रव हम यहाँ वर्णेन करते हैं। यह जाति ई० पू० १००० से बहुत पहले जूडिया में बस गई थी श्रीर इसके बाद इस शाखा की राजधानी जेरुसलम में थी। दिल्लिणीय मिस्र श्रीर उत्तरीय पड़ेासी सीरिया, तथा परिवर्तनशील ऐसीरिया एवं वैविलन के साम्राज्यों के इतिहासों से इस जाति के हितहास का घनिष्ठ सम्बन्ध है। उपरोक्त देशों से मिस्र में जाने के लिए इन्हीं लोगों के देश से होकर रास्ता जाता था।

हिन्न वाइनिल ही इनका लिखित साहित्य है जिसमें इनका इतिहास, धर्मशास्त्र, दर्शन, कान्य, कथानक खादि सभी प्रकार का साहित्य सिन्निहित है। क्रिश्चियन संसार हिन्न वाइबिल के। ख्रोलड-टेस्टेमेंट (क़दीमी इंजील) के नाम से पुकारता है। इसी संग्रह के कारण संसार में इनका ऐसा महत्त्व है। ई० पू० चौथी ख्रथवा पाँचवीं शताब्दियों में यह साहित्य इतिहास में प्रकट होता है।

सर्वप्रथम यह साहित्य शायद वैविलन ही में संग्रह किया गया था। हम अभी यह वता चुके हैं कि जिस समय ऐसीरिया अपने अस्तित्व की रच्चा के लिए मेद, पासींकों और कैल्डियनों से लड़ रहा था उस समय फराओं निका द्वितीय ने ऐसीरिया पर किस प्रकार आक्रमण किया था। ज्डिया के मांडलिक राजा जेाशाया ने मैगिडों (ई०पू० ६०८) के युद्ध में मिस्न का सामना किया और वह परास्त होकर मारा गया। अब जुडिया मिस्न का करद राज्य हो गया। फिर जब वैविलन-सम्राट् नवीन कैल्डियन वंशीय, महान् नेवुकंडिनज़र ने मिस्नदेशीय निका का युद्ध में हराकर मिस्न में भगा दिया तब उसने जुडिया में अपने मनोनीत राजाओं का जुडिया की गद्दी पर वैठा कर वहाँ के शासन पर अपना पूर्ण आधिपत्य जमाने का उद्योग किया। उसका यह प्रयोग असफल रहा, और जुडियावामियों ने वैविलन-निवासी अधिकारिवर्गों का मार डाला। इस पर सम्राट् ने इस प्रान्त का (जा बहुत दिनों से मिस्न का उत्तरी साम्राज्य से लड़वा रहा था) नप्ट-भ्रष्ट करने का हड़ विचार कर, जैक्सलम में जन-संहार कराकर आग लगवा दी; और उसने शेष वच-सुचे लोगों का वन्दी बनाकर वैविलन पकड़ मेंगाया।

ये (यहूदी) लोग साइरस के बैबिलन पर श्रिषकार होने तक (ई० पू० ५३८) वहीं रहे। उसने इनकेा इकट्टा कर, श्रिपने देश केा फिर से बसाने और जेक्सलम नगर के मंदिर श्रीर दीवारों का पुन: निर्माण करने के लिए वापस भेज दिया।

यहूदी-समाज, इससे पहले, अधिक सभ्य अथवा ऐक्य सूत्र में अथित न था श्रीर शायद लिखने-पढ़नेवालों की संख्या भी उसमें बहुत ही थोड़ी थी। स्वयं उन्हीं के इतिहास में इस बात का कहीं ज़िक्र भी नहीं है कि उस समय बाइविल की आरंभिक पुस्तकें पढ़ी जाती थीं। जोशाया के समय में पुस्तक का सर्वप्रथम उल्लेख पाया जाता हैं। वैविलन में बन्दी होने पर इन लोगों में सभ्यता आई और ऐक्य की वृद्धि हुई थी। वहाँ से जब वे लौटे तो वे अपने साहित्य से परिचित हो गये थे और जातीयता के भावों की प्रवलता के कारण वे राजनैतिक जाति बन गये थे।

इस समय, इनकी वाइविल का विस्तार केवल पैन्टाटियक तक ही था। इसका श्रर्थ यह होता है कि हमारे परिचित क़दीमी इंजील की केवल पाँच ही पुस्तकें उस समय तक वनी थीं। पुरावृत्त, धर्मगीत श्रीर स्कियां उस समय पृथक् पुस्तकों के रूप में थीं; श्रीर ये सब पीछे जाकर उपरोक्त पाँच पुस्तकों में सम्मिलित होकर हैब्रू बाइविल के श्रंग वने।

वाइविल के प्रारम्भ में दिये हुए सृष्टिकम तथा श्रादम-हीव्वा श्रीर जल-प्रलय के घृत्तान्त वैविलन में प्रचलित गाथाओं ही के समान हैं। मूसा तथा सैमसन की कथायें भी सुमेरिया श्रीर वैविलन के श्राख्यानों से प्रायः मिलती-जुलती हैं। इनका देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि ये कथायें समस्त सैमिटिक जातियों में समान रूप से प्रचलित थीं। परन्तु इब्राहीम श्रीर उनके श्रागे की कथाश्रों के साथ यहूदी-जाति का विशेष साहित्य श्रारंभ होता है।

संभव है कि जिस समय वैविलन में हम्मूरवी शासन कर रहा था उस समय इब्राहीम का जन्म हुआ हो। वह सैमिटिक जाति का एक अमग्राशील कुलपित था। इसका अमग्र-चृत्तान्त, इसके पुत्र-पौत्रों की कथा, और मिस्रदेश में उनके वन्दी होने की कहानी जानने के लिए पाठकों का जैनिसिस नामक वाइविल का अंग पढ़ना चाहिए। वाइविल में लिखा हुआ है कि कैना प्रदेश की यात्रा करते समय इब्राहीम के ईश्चर ने समृद्धिशाली नगरों से पूर्ण उस फलते फूलते देश के। इनका और इनकी संतान के। वाव्या देने की प्रतिशा की थी।

फिर बहुत कालपर्यंत मिस्र में निवास करने श्रौर (हज़रत) मूख के नेतृत्व में पचास वर्ष तक बीहड़ जङ्गलों में भटकने के उपरान्त इत्राहीम की संतित ने श्रार्य के मरुस्थल से कैना पर श्राक्रमण किया। इस समय इत्राहीम की संतित ने जन-संख्या में यहूदियों का देश

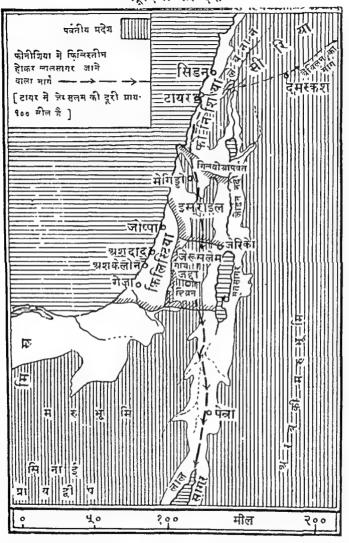

वृद्धि कर ली थी श्रीर वे लोग बारह कबीलों में विभक्त हो गये थे। यह घटना बहुत करके ई० पू० १६०० से लेकर १३०० पर्य्येत घटित हुई थी: परन्तु हमारे इस पुष्टि में मिस्र देश का अथवा कैना देश-सम्बन्धी एक भी लेख. तक उपलब्ध नहीं हुआ है। पर ये लोग पूर्व-इस देश प्रतिश सीमान्त की पर्वत-मालाओं के श्राति-रिक्त श्रन्य भागों पर श्रिधिकार न कर सके। यहाँ का समुद्र-तट देशवासियों श्चिधिकार में होकर, नवागंतुक ईजियन जातीय

फिलिस्तीनों के कृद्धे में था श्रीर उनके गेझा, गाथा, श्रशदाद, श्रसकलौन श्रीर जापा श्रादि नगरों ने यहूदियों के श्राक्रमणों का सफलतापूर्वक रोका। कई पीढ़ियों तक इब्राहीम की संतान पर्वतमालाओं में निवास करती हुई महत्त्वहीन दशा में रही। ये लोग इब्राहीम, फिलस्तीन श्रोर उनके बन्धु-वान्धव, मोत्राबी तथा मिटियन खादि जाति समृह से बरावर

भगड़ते लडते रहे। बाइविल के **ग्रन्तर्गत** Book of Tudges श्रध्ययन से पाठक उनके इन युद्धों श्रीर विपत्तियो का हाल जान सकते हैं। श्रीर सच पूछिए तो उसमें इनकी श्रसफलतात्रों श्रीर श्रापत्तियों का ही हाल ख़्व खोलकर लिख दिया गया है।

जहाँ तक शासन का सम्बन्ध है वहाँ तक, हैन जाति में उस समय कुनवे तथा विरादरी के वृद्ध पुरुपों-दारा चुने हुए, पुरोहित न्यायाधीश ही शासन करते थे। परन्तु श्रंत में, ई० पू० १००० के लगभग, इस जाति ने युद्ध में नेतृत्व



वैविलन का टीला इसके नीचे नैबुकैटनैज़र के महान् प्रासाद का भग्नावरोप है।

करने के लिए सॉल नामक एक व्यक्ति के। श्रपना राजा वनाया । परंतु सॉल का

नेतृत्व पुरोहित-न्यायाधोशों के नेतृत्व से अधिक लाभदायक प्रमाणित न हुआ । वह गिल-वोत्रा पर्वत के युद्ध में फ़िलस्तीनों की वाण-वर्षा से मारा गया । उसका कवच तो शत्रुत्रों के आराध्यदेव 'वीनस' के मंदिर में रख दिया गया और शरीर (शव) वैथ-शन के नगर-प्राचीर में कीलों से ठोंक दिया गया।

उसका उत्तराधिकारी दाऊद (David) हुआ। वह सॉल की अपेना अधिक सफल और चतुर था। समस्त यहूदी-इतिहास में केवल दाऊद का शासन-काल ही ऐशवर्य-युग समभा जाता है । इसके पश्चात् इस जाति के। ऐसे दिन फिर कभी नसीय न हुए । श्रीर इस वैभव का कारण यह था कि दाऊद ने टायरं नामक फ़िनिशियन नगर के अत्यन्त बुद्धिमान् एवं साहसी राजा, हिरम से अत्यन्त ही घनिष्ठ मैत्री कर ली थी । यह राजा यहूदियों के देश की पर्वतमाला की राह लाल सागर में व्यापार करने के लिए अत्यन्त उत्सुक हो रहा था । लाल समुद्र का फ़िनिशियन व्यापार, साधारणतया मिस्र की राह होता था। परन्तु वहाँ इस श्रराजकता फैल रही थी । श्रीर इसके श्रतिरिक्त उस मार्ग-द्वारा व्यापार करने में फ़िनिशियन लोगों को संभवतः अन्य अड़चनें भी थीं । कारण जी हो, सम्राट् हिरम ने दाऊद श्रीर उसके पुत्र एवं उत्तराधिकारी धुलेमान (Solomon) से श्रत्यन्त ही घनिष्ठ संबंध स्थापित कर लिया था । हिरम ही की श्रध्यत्त्ता में जेरुसलम के नगर-प्राकार तथा मंदिर-निर्माण हुए थे; श्रौर इनके वदले में फ़िनिशियन समाट् ने जहाज़ वनवा कर लाल समुद्र में व्यापार प्रारम्भ किया था । श्रव जेरुसलम में होकर उत्तर से दिल्ण की श्रीर श्रीर दिल्ण से उत्तर की श्रीर व्यापार होने लगा । श्रीर इसी के कारण मुलेमान ने श्रभृतपूर्व ऐश्वर्य प्राप्त किया था । ऐसा एरवर्य यहाँदमों ने पहले कभी न देखा था। फ़ैराखों ने अपनी कन्या का विवाह उसके माथ कर दिया था।

. परंतु ध्यान रहे कि हम इन वातों को अनावश्यक महत्त्व न दें। ऐश्वर्य की चरम मीमा तक पहुँच जाने पर भी मुलेमान अंत में केवल एक जुद्र नगर का मांडलिक राजा ही था। इसकी शक्ति कितनी क्षणिक एवं अस्थायी थी इसका अनुमान इसी से लग सकता है कि मुलेमान की मृत्यु के कुछ काल पर्चात् ही वाइसवें वंश के प्रथम फेराओं ने जेक्सलम को जीत कर उसकी अधिकांश धनसंपत्ति लूट ली। बहुत-से ममालाचक तो बाइबिज के अन्तर्गत (Book of Kings and Chronicles) में विर्णित मुलेमान के ऐश्वर्य पर भी संदेह करने हैं। उनका कहना है कि बाद के लेखकों ने उम वर्णन के अतिराजित करके उसे अपनी देशभीक के कारण बहुत कुछ बड़ा दिया है।

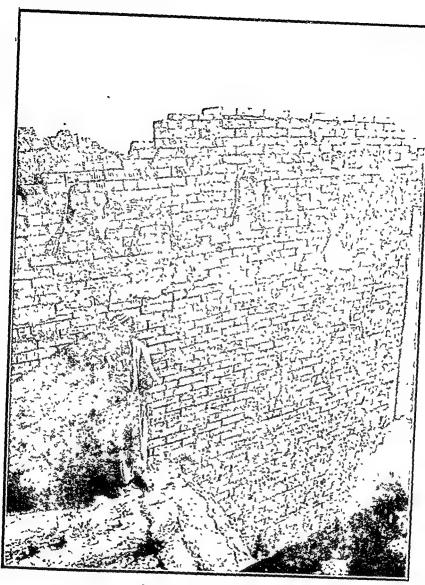

वैविलन का ट्रुतर द्वार । (दीवालों की गहरे रंगों से रंगी हुई पक्की इंटो की उमरी हुई चित्रकारियों) फा॰ १८

परन्तु ध्यानपूर्वक पढ़ने से पता चलेगा कि वाइविल में दी हुई इस सूची में ऐसी कुछ भी श्रन्युक्ति नहीं है जैसी प्रथम वार सरसरी तौर पर पढ़ने से प्रतीत होती है। हिसाव लगाकर देग्वने पर तो सुलेमान का प्रसिद्ध मंदिर किसी सामान्य नगर के गिरजाघर से भी छोटा ही उनरेगा। इसी प्रकार यह मालूम हो जाने पर (जैसा कि एक ऐसीरियन स्मारक पर लिखा हुआ है) कि इनके उत्तराधिकारी 'श्रहव' ने बाईस सौ (२,२००) रथ ऐसीरियन सैन्यदल के सहायतार्थ भेजे थे, हमको सुलेमान के चौदह सौ रथों की वात भी महत्त्वहीन ही जँचेगी।

वाइविल-गाथा से स्पष्टतया वोध होता है कि सुलेमान ने जनता पर कर का वोभ लादने, उनसे अधिक कार्य कराने और ऐश्वर्य-प्रदर्शन ही में अपना जीवन व्यर्गात कर दिया था। उसकी मृत्यु के बाद उसके राज्य का उत्तरी भाग जेरुसलम मे पृथक् होकर इसराइल के नाम से एक स्वतंत्र देश वन गया था और जेरुसलम केवल यहदिया (जुडा) नामक प्रांत की राजधानी-मात्र ही रह गया।

हेब़ (बहुदी) जाति का यह वैभव चिरस्थायी न था। सम्राट् हिरम की ब्रांख मिंचते ही इधर तो टायर की महायना से जेरुसलम की जा शक्ति बढ़ रह थी वह रुक गई श्रीर उधर मिस्र पुनः शक्तिशाली हो चला । चुद्र श्रन्न-कण के समान जुड़ा श्रीर इसराइल के ये छांटे छांटे राज्य कभी ऐसीरिया श्रीर सीरिया श्रीर कभी उत्तरीय वैविलन श्रीर दक्षिणीय मिस्र रूपी चक्की के पाटों में सदा कुचले जाते रहे । यहाँ का इतिहास इन्हीं श्रापदाश्रों श्रीर ह्युटकारों से, जिनके कारण इनका विनाश होने में कुछ ग्राधिक देर श्रवश्य लगी, भरा पड़ा है । यह वर्षर-जातियों पर शासन करने-वाले केवल वर्षर राजायों की कहानी-मात्र ही है। ई० पू० ७२१ में 'इसराइल' राज्य पर ऐसीरियायालों ने स्थाकमण कर वहाँ के निवासियों के। बंदी बना लिया स्थीर टम प्रकार एक राज्य का तो मंमार में उसी समय सदा के लिए श्रस्तित्व उठ गया । तदनंतर कुछ समय तक लड़ते-भगड़त रहने के पश्चात्, जैसा हमने श्रभी कहा है, ें० ए० ६०४ में यहदिया-राज्य का भाग्य-नक्तत्र भी इसराइलिया-राज्य की भाँत मदा के लिए द्रुव गया । मिस, ऐसीरिया और वैविलन में पिछली शताब्दी की खुदाई के कारण बाद्विल-गाथा की मचाई का समर्थन हो जाने पर, बहुत-सी शंकान्रों के होते हुए भी 'त्यायाधीशों' के समय से आगे के, बाइबिल-वर्णित विस्तृत यहदी-इतिहास रेग यहत कुछ सन्य ही मानना पड़ता है।

परन्तु यहूदी-जाति का कम-यद्ध इतिहास श्रीर परस्परागत दंतकथाश्री का विकास विचन र्रा में हुआ था। येदी होनेवाले पुरुषों की श्रपेद्या, साइरस की श्राज्ञा के कारण वैविलन से मुक्त होनेवाली उनकी संतान, भाव और ज्ञान—दोनों ही में कहीं श्रधिक वड़ी-चढ़ी थी। ये उत्तरकालीन यहूदी सम्यता का पाठ पढ़कर लौटे थे। यहूदी-जाति के विशिष्ट गुणों के विकसित करने में कुछ ऐसे लोगों ने विशेष सहायता दी थीं जो पैगम्बर कहलाते थे श्रीर जिनकी श्रोर श्रव हम श्रपना ध्यान फेरते हैं। मनुष्य-समाज में इन पैगम्बरों के कारण एक नई श्रीर मार्के की शक्ति का उत्पादन हुआ:।

#### ( २२ )

## यहृदिया के पुरोहित स्त्रीर पैग़म्बर

ऐसीरिया थ्रौर वैविलन के पतन के साथ ही सैमिटिक जातियों की विपत्तियों का श्रारम हुया। ई० पू० सातवीं शताब्दी में तो यह मालूम पड़ता था कि मानों सारे सम्य संसार पर सैमिटिक शासकों का व्याधिपत्य हो जायगा। उस समय ऐसीरिया सरीखे महान् माम्राज्य पर इन्हीं जातियों का शासन था थ्रौर मिस्र भी इन्हीं लोगों ने जीत लिया था। ऐसीरिया, वैविलन थ्रौर सीरिया सभी सैमिटिक थीं थ्रौर एक दूसरे की भाषा समभ लेती थीं। संसार का समस्त ब्यापार इन्हीं लोगों के हाथों में था। उस समय सिसली, स्पेन थ्रौर प्रफ्रीका में—फिनिशियन तटस्थ टायर थ्रौर सीडन नगरों के उपनिवेश स्थापित हो गये थे जो श्रपने मांतृ-नगरों से भी श्रीधक उन्नतिशील निकले। ई० पू० ८०० में कार्थेज नामक नगर स्थापित हुया था। श्रय उसकी जन-संख्या वड़ कर दस लाख से भी श्रीधक हो गई थी। एक समय वह संसार का सबसे बड़ा नगर समभा जाता था। वहाँ के जहाज़ ब्रिटेन थ्रौर एटलांटिक तक की दौड़ लगात थे। थ्रौर बहुत संभव है कि मैडियरा तक भी पहुँचते हों। मुलेमान की सहायता प्राप्त कर सम्राट् हिरम ने जहाज़ बना, लाल सागर की राह श्ररथ थ्रौर शायद भारत से भी किसी प्रकार ब्यापार करना प्रारम्भ किया था। यह हम श्रभी यता चुके हैं। फराश्रो निको के समय में तो फिनिशियन जाति के एक वेड़े ने समस्त श्रफीका की प्रदिच्णा कर टाली थी।

उस समय श्रार्य-जातियां वर्षर थां। केवल यूनानी लांग उस सम्यता के भयावशेषां पर (जिसे उन्होंने नष्ट कर दिया था) एक नवीन सम्यता का निर्मित करने में लगे थे। उनके श्रांतिरक्त, मेद-नामक जाति भी, जैना कि ऐसीरिया के एक लेख से पता चलता है, उन नमय मध्यएशिया में इड़ एवं शक्तिशाली होती जा रही थीं। ई० पू० ८०० में यह कोई नहीं कह नकता था कि ई० पू० ३०० के पहले ही श्रार्य-भाषा-भाषी विजेता निर्मिटक राज्यों का चिद्ध तक न छोड़ेगे, श्रांर सैमिटिक लोग या तो प्रजा के रूप में रहेंगे, अभया करद बन जायेंगे, या तितर-वितर हो जायेंगे। सारगीन प्रथम श्रीर उसके श्रकादियों ने जब ने मुमेरिया की विजय की थी तब से सीमिटिक लोगों का जो प्रभुत्व था वह सब एगर के नष्ट हो गया। केवल श्रुप्त के उत्तरी मकस्थलों में बद्दू लोग (जो श्रुपने

भ्रमण्शील जीवन की न छोड़ते थे ) स्वतंत्र वने रहे। आर्य लोग अरव के वद्दुओं को कभी नहीं जीत सके।

इन पाँच महत्त्वपूर्ण शताब्दियों में जितनी सम्य सैमिटिक जातियाँ पिटीं श्रीर हारीं उनमें केवल एक ही जाति ऐसी थी जो श्रापस में मिलकर रही श्रीर श्रपनी प्राचीन रूढ़ियों को पकड़े रही। यह यहूदी-जाति थी जिसे ईरान के राजा साइरस ने इस हेतु वापस कर दिया था कि वह लौट कर श्रपने नगर जैक्सलम को फिर से निर्मित करें। वे श्रपने श्रस्तित्व को जो इस प्रकार बनाये रह सके इसका कारण यह था कि वैविलन में उन्होंने श्रपने साहित्य वाइविल का निर्माण कर लिया था। इसलिए मानना पड़ता है कि वाइविल के बनाने में यहूदियों को इतना श्रेय नहीं जितना यहूदियों के बनाने में वाइविल को प्राप्त है। इस श्रंथ में, श्रन्य निकटवर्ती जातियों से सर्वथा भिन्न, कुछ ऐसे उत्साहवर्द्धक एवं जीवनदायक विचार पाये जाते थे जिनको पचीस शताब्दियों की लगातार कण्ट-यातनाश्रों को भोगते हुए भी यहूदियों ने कभी नहीं छोड़ा।

ईश्वर के श्रद्धश्य एवं दूर होने की कल्पना यहूदियों का प्रधान विचार था। इस जाति के धारणानुसार संसार के स्वामी तथा श्रत्यन्त न्यायकारी श्रद्धश्य परमेश्वर का मनुष्य-निर्मित मन्दिरों में निवास न था। श्रन्य जातियाँ जातीय देवताश्रों को मानती थीं जो मूर्ति के श्राकार में मंदिरों में रहते थे। उनके विचारों से) मन्दिर तथा मूर्तियों का विध्यंस होते ही उन देवताश्रों की भी मृत्यु हो जाती थी। पुजारियों श्रीर विल्दानों तथा पूजा से परे, स्वर्ग में स्थित ईश्वर के श्रस्तित्व की कल्पना, यहूदियों का नवीन विचार था। इनका यह विश्वास था कि हमारे पूर्वज इब्राहीम-द्वारा माने हुए इस परमेश्वर की दृष्टि में हमारी (श्र्यात् यहूदी) जाति का विशेष स्थान है श्रीर उसने हमें (यहूदियों) इस काम के लिए मनोनीत किया है कि जेक्सलम का पुनक्त्थान करके उसे संसार में न्याय श्रीर मलाई का केन्द्र वना दें। इस विचार से कि उन सवका लक्ष्य एक ही है—वे लोग (यहूदी) श्रपने को महत्त्वशाली समभने लगे थे। श्रीर जब वे वैविलन में बन्दी रह कर जेक्सलम लौटे तो इस जाति के समस्त पुक्षों के मिस्तिएक इन्हीं विचारों से सरावोर थे।

फिर यदि अपने पराभव और अधीनता के समय में वैविलन तथा सीरिया के वहुत-से निवासी और तत्पश्चात् उन्हीं से बहुत कुछ मिलने-जुलनेवाली भाषा और त्राचार-स्वभाव एवं रुचि में समानता रखनेवाले बहुत-से फ़िनिशियन लोग भी, इम उन्साह-वर्द्धक पंथ की ओर आकर्षित हो गये और इस पंथ के भाईचारे और पुनरम्युदय की त्राशा में विश्वास करने लगे तो इसमें आश्चर्य ही क्या हैं? फिर टायर, सिटोन, कार्येंज और रपेन देश के फ़िनिशियन नगरों के घ्वंस होते ही वह (फ़िनिशियन) जाति संनार मे

# यहृदिया के पुरोहित स्त्रीर पैग़म्बर

ऐसीरिया थ्रोर बैविलन के पतन के साथ ही सैमिटिक जातियों की विपत्तियों का श्रारम्भ हुया। ई० पू० सातवी शताव्दी में तो यह मालूम पड़ता था कि मानों सारे सम्य मंनार पर मैमिटिक शासकों का याधिपत्य हो जायगा। उस समय ऐसीरिया सरीखें महान् नाम्राज्य पर इन्हीं जातियों का शासन था थ्रौर मिस्र भी इन्हीं लोगों ने जीत लिया था। ऐसीरिया, वैविलन यौर मीरिया सभी सैमिटिक थी थ्रौर एक दूसरे की भाषा समक्त लेती थी। संसार का समन्त व्यापार इन्हीं लोगों के हाथों में था। उस समय सिसली, रपेन थ्रौर प्रफ्रींका मे—फिनिशियन तटस्थ टायर थ्रौर सीडन नगरों के उपनिवेश स्थापित हो गये थे जो प्रपने मातृ-नगरों से भी ध्रधिक उन्नतिशील निकले। ई० पू० ८०० में कार्थेंज नामक नगर स्थापित हुया था। यव उनकी जन-मंख्या वड़ कर दस लाख से भी ध्रधिक हो गई थी। एक समय वह मंनार का सबसे बट़ा नगर समक्ता जाता था। वहाँ के जहाज़ बिटेन थ्रौर ऐटलाटिक तक की दौट लगात थे। थ्रौर बहुत संभव है कि मेडियरा तक भी पहुँचते हों। मुलेमान की महायता प्राप्त कर ममाट् हिरम ने जहाज़ बना, लाल सागर की राह श्ररथ थ्रोर शायट भागन से भी किमी प्रकार व्यापार करना प्रारम्भ किया था। यह हम श्रभी वता चुके हैं। फरायों निकों के समय में तो फिनिशियन जाति के एक बेड़ ने समस्त श्रफ्रींका की प्रदक्तिणा कर टाली थी।

उस समय आर्य जानियां वर्षर थां । केवल यूनानी लोग उस सम्यता के भमावशेषों पर (जिसे उन्होंने नष्ट कर दिया था ) एक नवीन सम्यता के। निर्मित करने में लगे थे । उनके प्रतिरिक्त, मेट-मामय जाति भी, जैसा कि ऐसीरिया के एक लेख से पता चलता है, उस समय मन्यणीया में इट् एवं शक्तिशाली होती जा रही थीं । ई० पू० ६०० में पर होई नहीं कर सहता था कि ई० पू० ३०० के पहले ही आर्य-भाषा-भाषी विजेता निर्मिट राज्यों का चिद्ध तर न होईगे, और मेमिटिक लोग या तो अजा के रूप में रहेगे, अथवा रुद वन प्रायंगे, या तितर-जितर हो जायेंगे । सारगीन अथम और उसके अकादिया में एवं से सुमेरिया की विजय की थीं तब ने मैमिटिक लोगों का जी अभुत्व था वह सब प्रायं में नह हो गया । केवल अक्य के उत्तरी महस्थलों में बद्दू लोग (जो अपने

भ्रमगाशील जीवन की न छोड़ते थे ) स्वतंत्र वने रहे। आर्य लोग अरव के वद्दुओं को कंभी नहीं जीत सके।

इन पाँच महत्त्वपूर्ण शतान्दियों में जितनी सम्य सैमिटिक जातियाँ पिटों श्रोर हारीं उनमें केवल एक ही जाति ऐसी थी जो आपस में मिलकर रही श्रीर श्रपनी प्राचीन रुढ़ियों को पकड़े रही। यह यहूदी-जाति थी जिसे ईरान के राजा साइरस ने इस हेतु वापस कर दिया था कि वह लौट कर श्रपने नगर जेक्सलम को फिर से निर्मित करें। वे श्रपने श्रस्तित्व को जो इस प्रकार बनाये रह सके इसका कारण यह था कि वैविलन में उन्होंने श्रपने साहित्य वाइविल का निर्माण कर लिया था। इसिलए मानना पड़ता है कि बाइविल के बनाने में यहूदियों को इतना श्रेय नहीं जितना यहूदियों के बनाने में बाइविल को प्राप्त है। इस प्रंथ में, श्रन्य निकटवर्ती जातियों से सर्वथा भिन्न, कुछ ऐसे उत्साहवर्दक एवं जीवनदायक विचार पाये जाते थे जिनको पचीस शतान्दियों को लगातार कण्ट-यातनाश्रों को भोगते हुए भी यहूदियों ने कभी नहीं छोड़ा।

ईश्वर के अदृश्य एवं दूर होने की कल्पना यहूदियों का प्रधान विचार था। इस जाति के धारणानुसार संसार के स्वामी तथा अत्यन्त न्यायकारी अदृश्य परमेश्वर का मनुष्य-निर्मित मन्दिरों में निवास न था। अन्य जातियाँ जातीय देवताओं को मानती थीं जो मूर्ति के आकार में मंदिरों में रहते थे। उनके विचारों से) मन्दिर तथा मूर्तियों का विध्वंस होते ही उन देवताओं की भी मृत्यु हो जाती थी। पुजारियों और विलदानों तथा पूजा से परे, स्वर्ग में स्थित ईश्वर के अस्तित्व की कल्पना, यहूदियों का नवीन विचार था। इनका यह विश्वास था कि हमारे पूर्वज इब्राहीम-द्वारा माने हुए इस परमेश्वर की दृष्टि में हमारी (अर्थात् यहूदी) जाति का विशेष स्थान है और उसने हमें (यहूदियों) इस काम के लिए मनोनीत किया है कि जैरुसलम का पुनरुत्थान करके उसे संसार में न्याय और भलाई का केन्द्र बना दें। इस विचार से कि उन सबका लक्ष्य एक ही है—वे लोग (यहूदी) अपने को महत्त्वशाली समभने लगे थे। और जब वे वैविलन में वन्दी रह कर जैरुसलम लीटे तो इस जाति के समस्त पुनर्पों के मिस्तिष्क इन्हीं विचारों से सरावोर थे।

फिर यदि अपने पराभव और अधीनता के समय में वैविलन तथा सीरिया के वहुत-से निवासी और तत्पश्चात् उन्हीं से वहुत कुछ मिलने-जलनेवाली भापा और श्राचार-स्वभाव एवं किंव में समानता रखनेवाले वहुत-से फ़िनिशियन लोग भी, इस उन्साह-वर्द्धक पंथ की और आकर्षित हो गये और इस पंथ के भाईचारे और पुनरस्युदय की श्राशा में विश्वास करने लगे तो इसमें श्राश्चर्य ही क्या है फिर टायर, सिडोन, कार्यें और स्पेन देश के फ़िनिशियन नगरों के ध्वंस होते ही वह (फ़िनिशियन) जाति संगर में

#### ( २२ )

## यहृदिया के पुरोहित स्त्रीर पैग़म्बर

ऐसीरिया थ्रोर वैविलन के पतन के साथ ही सैमिटिक जातियों की विपत्तियों का श्रारम्भ हुया। उँ० पू० सातवी शतार्त्वी में तो यह मालूम पड़ता था कि मानों सारे सम्य समार पर सिमिटिक शासकों का आधिपत्य हो जायगा। उस समय ऐसीरिया सरीखें महान् नामाज्य पर इन्हीं जातियों का शासन था और मिस्न भी इन्हीं लोगों ने जीत लिया था। ऐसीरिया, वैविलन और सीरिया सभी सैमिटिक थीं थौर एक दूसरें की भाषा समभ लेती थीं। मनार का समन्त क्यापार इन्हीं लोगों के हाथों में था। उस समय सिसली, स्पेन और ध्रम्भीका में—िर्फ़्निणियन तटस्थ टायर थौर सीटन नगरों के उपनिवेश स्थापित हो गये थे जो अपने मानृ-नगरों से भी थियक उन्नतिशील निकले। ई० पू० ८०० में काथोंज नामक नगर स्थापित हुया था। यव उनकी जन-मंख्या वड कर दम लाख से भी थियक हो गई थी। एक समय वह समार का सबसे बड़ा नगर समभा जाता था। वहाँ के जहाज ब्रिटेन और ऐटलाटिन तन नी दोड़ लगाते थे। थोर बहुत संभव है कि मैटियरा तक भी पहुँचते हों। मुलेमान की सहायना प्राप्त कर समार दिसमें प्रकार व्यापार करना प्रारम्भ किया था। यह हम अभी या। चुने हैं। पंराथों निनों के समय में तो पितिशियन जाति के एक वेड़ ने समस्त प्रमीन नी प्रविज्ञा कर डाली थी।

उस समय आर्थ जातिया वर्बर था। केवल यूनानी लोग उस सम्यता के भग्नावरोषों पर (जिसे उनरोने नष्ट वर दिया था) एक नवीन सम्यता के निर्मित करने में लगे थे। उनरे प्रतिन्ति, मेद नामक जाति भी, जेमा कि ऐसीरिया के एक लेख से पता चलता है. उस समय म वर्णाया में इए एवं शक्तिशाली होती जा रही थी। ई० पू० ६०० में पर रेगे के तर सकता था कि ई० पू० ६०० के पहले ही आर्य-नापा-नापी विजेता रिमिटक साची का चित्र तक न छोड़ेगे, और सीमिटिक लोग या तो अजा के रूप में रहेगे, प्रथम करद वन जावने, या तितर-जितर हो जायमें। सामगीन अथम और उसके अकादियों ने एवं से मुनेरिया की जित्र की यी तक से मीमिटिक लोगों का जो अभूत्व था वह सब कर से सुनेरिया की जित्र की विजय की थी तक से मीमिटिक लोगों का जो अभूत्व था वह सब कर से सहस्थे गए हो गया। जित्र की व्यव के उत्तरी महस्थेलों में बद्दू लोग (जो अपने



शालमानेसर द्वितीय के काले स्तम की एक चतु कोण पटरी।
ऐसीरिया के राजा का यह स्तंभ त्रिटिश म्यूजियम में मुरिक्तित हैं। इस पर कीलाक्षरा
में लिखा है "स्रोमरी का पुत्र यहुत्रा"। यहूदी क़ैदी ज़िराज ले जाने हुए दिग्वाये गये हैं।



काले स्तम्भ की एक दूसरी चतुष्कीण पटरी। बंदी राजे शाल्मानेसर की बंदना कर रहे हैं।

करते थे। वे राजाओं के घोर पापों और पुरीहितवर्ग के महा यालस्य की भी निटा करने थे। कुछ एक की दृष्टि तो, 'सामाजिक सुधार' की श्रोर भी रहती थी। उनका करना या मर्वथा लुन होगई। श्रीर उसके साथ ही, न केवल जेरुसलम में, प्रत्युत स्पेन, श्रफ़ीका श्रीर मिस्त श्राद् उन समस्त पूर्वीय (यूरोपियन दृष्टिकोण से) स्थानों में जहाँ फ़िनिशियन जाति ने प्रयने पग रक्ते थे वहाँ अब यहूदी लोग दृष्टिगोचर होने लगे, श्रीर वाइविल के पठन-पाठन के कारण इन लोगों की श्रापम की एकता बनी रही। कहने को तो जेरुसलम नगर प्राचीन काल ने उनकी राजधानी बना हुश्रा था; परन्तु वास्तिवक शक्तिदायक केन्द्र थी यह सर्वश्रेष्ठ पुन्तक। इतिहास में यह एक सर्वथा नवीन बात थी। परन्तु इसके बीज उस श्रत्यनत प्राचीन काल में वपन किये गये थे जब सुमेरिया श्रीर मिस्र देशवासियों ने श्रपनी चित्रमयी भाषा को लेखनकला में परिवर्षित किया था। यहूदी-जाति संसार में एक नवीन वस्तु थी। इमका न तो कोई राजा ही था श्रीर न मन्दिर। श्रागे हम पढ़ेंगे कि ई० स० ७० में स्वयं जेरुसलम नष्ट हो गया था। फिर भी यह श्राधारहीन पँचमेली जाति लिखित शब्दों के बल पर सुमंगठित बनी रही।

यहूदियों का यह मानसिक संगठन न तो पुरोहितों श्रीर राजनीतिशों के मस्तिष्क की उपज था श्रीर न उन्होंने इसकी कभी कल्पना ही की थी। इस जाति की उन्नित के नाथ ही नाथ, न केवल एक नवीन जाति, प्रत्युत एक विशेष प्रकार का मनुष्य इतिहास में पटापंग करता है। मुलेमान के समय में ऐसा मालूम होता था कि यहूदी लोग भी राजदरवार एवं मिन्दरों को प्राधान्य देनेवाली, एवं पुरोहितों की विद्वत्ता श्रीर लोलुप राजाश्रों के नेतृत्व में चलनेवाली, श्रन्य ममकच् छोटी छोटी जातियों की तरह छोटी जाति यन जायेंगे। परन्तु वाद्यिल पढ़ने से पता चलता है कि उस समय भी पेग्रम्वर कहाने-वाले एक नवीन प्रकार के मनुष्य का प्रादुर्भाव हो चुका था।

ितर ज्यो ज्यो इस जाति पर आपदाओं के बादल घने होते गये त्यों त्यों इस पंगम्बरों का महत्त्व भी अधिकाधिक बढ़ने लगा।

पंगम्यर कीन थे खीर क्या करते थे ? इन प्रश्नों के उत्तर में केवल यही कहा जा नरना है कि इन व्यक्ति-विशेषों का जन्म विविध वर्ण एवं जातियों में हुया था। उदाहरगार्थ पंगम्यर इन्हिरेन खीर खम्म इन दो में, एक तो पुरोहितवर्ग के थे खीर इमरे में दिया तोने के नारण वक्षी की खाल के बने हुए बन्न पहना करते थे। परन्तु जाति-रम्भन्ती विभिन्नता होते हुए भी ये लोग केवल एक ही न्यायकारी परमात्मा की बारणना परने थे खीर मीधे मीधे जनता को सम्बोधन करने थे। विना किसी खाशा या दोना के में नाम उद्देश देने लगते थे। भंगार के स्वामी ने मुक्ते यह खादेश दिया"—यदी उनदा यह था। ये लोग राजनीति में बड़ी दिलचस्त्री लोने थे। ये लोगों को दिहे हुए सरकृत्य स्तीरी मिस्स, ऐसीसिया खप्या विधिनन के विरक्त बिहोट करने के लिए उन्नेतित



शाल्मानेसर दितीय के काले म्तंभ की एक चतु कांग पटरी। ऐसीरिया के राजा का यह स्तंभ ब्रिटिश म्यूज़ियम में मुर्गज्ञत हैं। इस पर कीलाक्षरी में लिखा है ''श्रोमरी का पुत्र यहुआ''। यहूदी क़ैदी ख़िराज ले जाते हुए दिखाये गरें हैं।



काले स्तम्भ का एक दूसरी चतुष्कोण पटरी। बंदी राजे शालमानेसर की बंदना कर रहे हैं।

करते थे। वे राजाओं के घार पापों और पुरोहितवर्ग के महा आलस्य की भी निंदा करने थे। कुछ एक की दृष्टि तो, 'सामाजिक सुधार' की ओर भी रहती थी। उनका कहना या कि "धनी लोग निर्धनों की हिंदुर्यों कुचलते हैं।" श्रामोद-प्रमोदयुक्त विलासमय जीवन व्यतीन करनेवाले लोग जनसाधारण की रोटियाँ छीन रहे हैं, श्रीर ऐश्वर्यशाली पुरुप विदेशियों ने मित्रता कर उनके वैभव एवं दूपणों का अनुकरण कर रहे हैं श्रीर इन वातों ने इब्राहीम के डेश्वर जिहोवा की पृणा है, श्रीर इन वातों के लिए वह श्रवश्य ही उनके देश को दगड़ देगा।

इनके ये विचार लेखयद करने के पश्चात् सुरक्षित कर लिये गये और उनका मनन किया जाने लगा। जहाँ कहीं यहूदों गये, ये लेख भी उनके साथ यहीं पहुँचे; और जहाँ कहीं वे गये वहीं उन्होंने एक नयीन धार्मिक भाय की फैलाया। मन्दिर और पुरोहित-वर्ग. नृपतिगण और उनके दरवार, मभी की महत्त्वहींन यनाकर इन्होंने केवल एक ईश्वर के न्याय-शामन की ही जनमाधारण के सम्मुख प्रत्यच् रूप से रक्खा। और केवल हसी वात के कारण इम जानि का मनुष्य-जानि के इतिहास में इतना महत्त्व है। इशाया के महान उपदेशों में तो पेग्रम्बरों की भविष्यवाणी ने अत्यन्त ही श्रेष्ठता से समम्म संसार में एक इश्वर के शानिमय गमगज्य स्थापित होने की पूर्व कल्पना की है। कहना न होगा कि इन उपदेशों में यहुटी भविष्यवाणी अपने सींटर्य की पराकाष्ठा पर पहुँच गई है।

परन्तु नव पैग्रस्यरों के उपदेश ऐसे नहीं हैं। बुद्धिमान् पाठकों को इन पैग्रस्यरों की बनाई हुई पुस्तकों में ईप्या. घृगा और आधुनिक 'प्रचार-साहित्य' मरीखा दूपित मसाला भी स्थल स्थल पर देखने को मिलेगा। परन्तु किर भी वैविलन में बंदी होने के युग के आगे के पेग्रस्यों को ही दम बात का अब प्राप्त है कि उन्होंने संसार में एक नई शक्ति का व्यविभाव किया। बह शक्ति थी प्रत्येक व्यक्ति की नितक विवेचना-शक्ति की अपील। उस समय नक मनुष्य जाति होना-इटका और रुढ़ियों के अन्य-भक्त थी। पेग्रस्यरों ने इनके प्रस्य मनुष्य की विवेचना शक्ति को स्वतन्त्र कर दिया।

### यूनान या ग्रीस-निवासी

जिस समय सुलेमान (जिसका शासन-काल शायद ई० पू० ९६० में था) के बाद इसराइ लिया और यहूदिया के विभक्त राज्यों के निवासियों का नाश और निर्वासन हो रहा था, और जिस समय वैविलन की केंद्र में यहूदी लोग ख्रपनी परम्परा या संस्कृति को दृद् कर रहे थे उस समय मानव-मस्तिष्क पर ख्रत्यन्त प्रभावशाली एक दूसरी शिक्ति—ख्रथांत् यूनानी परम्परा या संस्कृति—का भी उत्थान हो रहा था। जिस समय यहूदी पेगम्यर जनता और सनातन एवम् सर्वत्र विद्यमान सत्य-काम परमात्मा के वीच नितिक उत्तर-दायित्य की भावना की नवीन कल्पना कर रहे थे उस समय ब्रीक दार्शनिक मानव-मस्तिष्क को वीदिक जिज्ञासा के नवीन भाव और दङ्ग के सिखलाने में लगे थे।

जैसा कि हम कह आये हैं, श्रीक जातियाँ आर्य-दृत्त की एक शाखा थीं। वे ई० पू० १००० से कई शताब्दी पहले ही ईजियन नगरों और द्वीपों में आ वसी थीं। जिम समय फ़राओ तातमीज़ ने यूफ़टीज़ के उस पार के देशों को जीत कर उनमें पहले-पहल हाथियों का शिकार खेला था, शायद उससे पहले ही श्रीक आर्य जानियों ने दक्षिण की और अप्रसर हीना आरम्भ कर दिया था। उन दिनों इराक़ में हाथी और श्रीस में सिंह पाये जाते थे।

संभव है कि श्रीक लोगों ने किसी श्राक्रमण में नोसस को जला डाला हो किन्तु ऐसी विजय की कोई दंतकथा नहीं मिलती। मिनोस श्रीर उसके राजधासाद तथा कीट के कारीगरों से सम्बन्ध रखनेवाली कथायें श्रवश्य उपलब्ध हैं।

अधिकांश आर्थों की भाँति इन ग्रीकों के यहाँ भी भाट और चारण होते थे। इनके गायन महत्त्वपूर्ण सामाजिक श्रृंखला का काम करते थे। इन लोगों के गायन ने दो महाकाव्यों को ग्रीक जातियों के आरम्भिक युग से (जब वे असम्य थीं) परम्परा-द्वारा उस नमय तक सुरिव्ति रखा जिस समय वे सम्य होकर लिखना-पढ़ना न सीख गई। इनमें से एक महा-



मीलिश्रागर कि मूर्ति वाई श्रोर की लकड़ी की मूर्ति श्रोर इस पत्थर की मूर्ति में कला का विकास ध्यान देने योग्य है ।

काव्य का नाम इलियड है। इसमें श्रीक जातियों के एक संघ के एशिया माइनर के टाय नामक नगर की चढ़ाई, घेरे, विजय और लूट का वर्णन है। दूसरा महाकाव्य छोड़ेसी के नाम से विख्यात है। इसमें ऋषि-कल्प सेनापित श्रोडेसियस के ट्राय से श्रपने देश का लीटने की लम्बी चौड़ी कथा है। जब यूनानियों (श्रीकों) ने श्रपने श्राधिक सम्य पड़ोसियों से वर्णमाला का उपयोग सीख लिया तव ई० पू० सातवीं या आठवीं शताब्दी में ये दोनों महाकाव्य लेख-बद्ध किये गये। परन्तु अनुमान यह किया जाता है कि इनका अस्तित्व इससे भी बहुत पहले था। पहले तो लोगों का यह विश्वास था कि जिस प्रकार मिल्टन ने पैरेडाइज़-लॉस्ट (श्रर्थात् स्वर्ग से निकाले जाने की कथा) नामक काव्य को बनाया है, उसी प्रकार 'होमर' नामक एक अंध चारण ने बैठकर इन पद्यों की रचना की थी। इस नाम के किसी कवि का तय श्रस्तित्व था श्रथवा नहीं; उसने इन काव्यों का रचा या संशोधन-मात्र किया इन प्रश्नों पर विचार करना यहाँ सर्वथा निरर्थक है। हमारे लिए इतना जानना ही पर्यात है कि ई० पू० आठवीं शतान्दी में यूनानियों के ये महाकान्य विद्यमान थे; उनकी समस्त उपजातियों का इन पर समान श्राधकार था श्रीर इन्हीं श्रांखलाश्रां के कारण, वर्षर-जातियों से तुलना करने पर, वे अपने के। एक समभते थे । ये विविध उपजातियाँ, प्रथम तो मौखिक, और तत्परचात् लिखित शन्दों की श्र'खला में वद थीं और साहस तथा त्राचार-संबंधी इनके श्रादर्श भी इसी कारण प्रायः एक ही से थे।

इन महाकाव्यों से पता चलता है कि उस समय तक यूनानी वर्षरावस्था हो में ये। न तो वे लोहे का व्यवहार जानते थे, न उनको लिखना त्याता था त्यौर न वे नगरों ही में रहते थे। ऐसा प्रतीत होता है कि वे लोग सर्वप्रथम—ईजियन प्रदेशस्थ जिन नगरों को उन्होंने विध्वंस किया था, उन्हीं के भग्नावरोपों के निकट—अपने नेता के विशाल निवास-स्थान के चारों श्रोर कोंपड़े डाल, गाँव वसा कर निवास किया करते थे। फिर धीरे धीरे उन्होंने श्रपने नगरों के चारों श्रोर प्राचीर भी बना डाला श्रीर विजित जातियों की भाँति मंदिर बनाना भी प्रारम्भ कर दिया। कहा जाता है कि श्रादिम सभ्य लोगों के नगर जातीय देवताश्रों की वेदी के चारों श्रोर वसाये जाते थे। श्रीर नगर-प्राचीर का चलन पीछे चला। परंतु यूनानी नगरों में प्राचीर पहले बना श्रीर मंदिर वाद को। ये लोग व्यापार करने श्रीर श्रपने उपनिवेश बसाने लगे। ई० पू० सातवीं शतार्व्या के प्रारम्भ होते न होते यूनान की घाटियों एवं द्वीपसमृह में ऐथेन्स, स्थार्टा, केगित्म, धीविस, सामोस श्रीर मिलेटस श्रादि प्रमुख नये-नये यूनानी नगरों की स्थापना हो चुकी थी श्रीर साधारण जनसमाज पूर्वगामी ईजियन सम्यता श्रीर उसके नगरों के सर्वया भूल गया था। इटली, सिसली श्रीर कालेसागर में उस समय यूनानी उपनिवेश विद्यमान थे। उस समय

इटली का दक्षिणी भाग भी ग्रीस का ही एक श्रंश था। इसी कारण उसकी एड़ी श्रोर पंजे श्रथवा दिव्यणी सिरे को 'मैगना ग्रीशिया' या बृहत्तर यूनान कहते थे। उस समय मारसैल ग्रीक नगर था। श्रीर श्रधिक प्राचीन फ़िनिशियन उपनिवेश के स्थान पर स्थापित किया गया था।

हम देखते हैं कि वे देश जिनमें बड़े-बड़े मैदान हों अथवा जिनमें आवागमन के प्रधान साधन किसी महान् नदी (जैसे फ़रात या नील) के रूप में हों, वे बहुधा, धीरे-धीरे, एक ही शासन में आ जाते हैं और उनका एकीकरण हो जाता है। सुमेरिया और मिस्र के नगर ऐसे ही संयुक्त शासन के अधीन थे। परन्तु यूनान और बृहत्तर यूनान दोनों ही में द्वीपसमूहों और पर्वतमालाओं के आधिक्य के कारण विभक्त यूनानी जाति की परिस्थिति ठीक इसके विरुद्ध थी। इतिहास में पदार्पण करते समय विभिन्न यूनानी जातियाँ छोटे छोटे राज्यों में बँटी हुई थीं। इनमें एकता का नितांत अभाव था। यहीर नहीं, उनका रक्त (वंश) भी एक न था। कुछ नागरिक तो 'आयोनिक', 'इथोलियन', अथवा 'डोरिक' जाति के यूनानी थे; और कुछ में, यूनानियों, और उनसे पूर्व, मूमध्यसागर के तदों पर रहनेवाले अन्य प्राचीन लोगों का मिश्रित रक्त विद्यमान था। इसके अतिरिक्त, स्पार्टा सरीखे राज्यों में कुछ ऐसे विश्च इ वंशीय स्वतन्त्र यूनानी नागरिक भी थे जे। हीलट (दास) 'प्रयांत् विजित जातियों पर शासन करते थे। उस समय किसी स्थान पर विशिष्ट एवं पुरातन आर्य-कुलों का शासन था, तो कहीं पर कुल आर्य नागरिकों का प्रजातंत्र था। और कहीं कहीं चुने हुए अथवा वंशानुक्रमागत राजा अथवा राज्य का अपहरण करनेवाले प्रजा-पीडकों का राज्य था।

जिन भौगोलिक परिस्थितियों के कारण ये प्रथम यूनानी राज्य संयुक्त न हो सके, इन्हीं कारणों से इनका वर्गचेत्र भी न वढ़ सका । श्रीर ये सदा छोटे ही बने रहे । उस समय का वड़े से बड़ा राज्य भी इँगलिस्तान के बहुत-से वर्जमान ज़िलों से छोटा था श्रीर उनके किसी नगर की जन-संख्या कभी भी दस लाख तो क्या, उसकी तिहाई से भी, श्रिधक न थी। कुछ एक की तो ५०,००० ही थी। स्वार्थ श्रथवा सहानुभृति के कारण इनमें मैत्री तो हो जाती थी, परन्तु ऐक्य फिर भी स्थापित नहीं होता था। व्यापार की वृद्धि होने पर नगरों की पारस्पर्रक मैत्री श्रीर संधियाँ प्रारम्भ हुई श्रीर छोटे छोटे नगर बड़े नगरों की संरक्तकता में श्राने लगे। परन्तु महाकाव्यों श्रीर प्रत्येक चौथे वर्ष 'श्रोलंपिया' के खेलकृदों में भाग लेने की प्रथा के कारण एक कौटुम्बिक भावों के उत्पन्न होने से यह विभक्त यूनानी समाज फिर भी बहुत कुछ ऐक्य-सूत्र में वँध गया था। श्रापस के युद्ध श्रथवा भगड़े तो इस भाव के कारण सर्वथा बन्द न हुए थे; फिर भी उपर्युक्त कारणों से

पारस्परिक युद्धों की वर्षरता श्रवश्य ही वहुत कम हो गई थी श्रीर उनमें इस वात की संधि हो गई थी कि श्रोलम्पिक खेलां में भाग लेनेवाले सर्वत्र ही विना रोक-टोक के श्रा-जा सकेंगे। फिर ज्यों-ज्यों समय वीतता गया त्यों-त्यों समान पेत्रिकता का भाव वढ़ने लगा। श्रोलंपिया के खेलों में भाग लेनेवाले राज्यों की मंख्या भी वट्टने लगी यहाँ तक कि श्रन्त में न केवल यूनानी प्रत्युत ऐपीरियस श्रीर मैसीडोनिया



श्रोलिम्पया में ज़ियस के विशाल मंदिर का खँडहर।

सरीखे उत्तर के निकटवर्तां सजातीय राज्य भी इन खेलों में भाग लेने के लिए अपने अपने प्रतिद्वंदी भेजने लगे और उनका प्रवेश भी विना रोक टोक होने लगा।

ई० पू० सातवीं और छुठी शताब्दी में यूनान के नगरों का न्यापार एवं महत्त्व वहने लगा और वहाँ की सम्यता भी धीरे-धीरे अधिक उन्नत हो चर्ला। यूनानियों का नामानिक जीवन, निद्यों की घाठियों में निवास करनेवाली प्राचीन सम्य जानियों एवं ईिजयन सम्यता से बहुत-सी वातों में अत्यन्त भिन्न था। बड़े बड़े भव्य मन्दिर होते हुए भी वे लोग श्रपने पुरोहित-वर्ग के। पुराणुकालीन नगरों के परम्परागत पुजारियों की भाँति समस्त ज्ञान एवं विशुद्ध भावनात्रों का भएडार न समभते थे। उनमें नेता श्रीर उच कुल भी होते थे किन्तु उनमें ईश्वर का श्रंश समभे जानेवाले श्रीर सुसंगठित दरबार से घरे हुए राजा नहीं होते थे। उनके संगठन में कुलीन लोगों की प्रधानता थी श्रौर एक कुलीन वंश दूसरे कुलीन वंश का श्रनुचित रूप से न बढ़ने देता था। जिन राज्यों केा 'प्रजातन्त्रक' कह कर पुकारा जाता है, वे भी वास्तव में कुलीन-तंत्र थे। यह ठीक है कि प्रजातंत्र में प्रत्येक नागरिक का सार्वजनिक कार्यों में भाग लेने एवं राजसभा में वैठने का ऋधिकार प्राप्त था, परन्तु प्रत्येक पुरुष 'नागरिक' नहीं था। ऋाधुनिक प्रजातन्त्रक राज्यों की भाँति, यूनानी प्रजातंत्र राज्यों में प्रत्येक व्यक्ति का मत (Vote) देने का अधिकार प्राप्त न था। यूनान के बहुत-से ऐसे प्रजातंत्र (Democracy) थे जिनमें नागरिकों की संख्या ते। कई सी, त्रथवा कई हज़ार ही होती थी किन्तु शेव कई सहस्र जनता, दासों अथवा ऐसे मुक्त पुरुषों की होती थी जा सार्वजनिक कार्यों में कुछ भी भाग न ले सकते थे। साधारणतया धनिकों ही का शासन था। राजा अथवा प्रजा-पीड़क (tyrant) यूनान में नेता थे; परन्तु, यह सब कुछ होते हुए भी वे शेष जनता के समान ही समके जाते थे। उनमें श्रीर श्रन्य मनुष्यों में कुछ भी श्रन्तर न माना जाता था। फ़राख्रो (फ़राऊन) एवं मिनौस उपाधिधारी सम्राटों, ख्रथवा मैसोपोटामिया के नृपति गणों की भाँति ये देवतात्रों के श्रंश न समभे जाते थे। इन्हीं कारणों से प्रचीन सम्य संसार की अपेचा यूनान में कहीं अधिक विचार-स्वातन्त्र्य एवं शासन-सत्ता-सम्बन्धी श्रीदार्य पाया जाता था। उत्तरीय बनों में वूमने-फिरनेवाली जातियों का 'वैयक्तिक भाव' श्रीर उनका व्यक्तिगत नेतृत्वभाव भी सर्वप्रथम इन्हीं के द्वारा नगरों में प्रविष्ट हुन्ना। इतिहास में ये ही सर्वप्रथम महत्त्वपूर्ण प्रजातंत्रवादी थे।

यूनानियों में ज्यों ज्यों बर्बर-युद्धों की कमी होती है, त्यों त्यों हमके। इनके मान-सिक जीवन में एक नवीन ज्योति दृष्टिगोचर होने लगती है। तब तक जो केवल पुरोहित-वर्ग ही का विशिष्ट अधिकार समभा जाता था, अथवा नृपतिगण जिसके। धृष्टतापूर्वक अपने आमोद-प्रमोद की सामग्री समभते थे, उसी ज्ञान की प्राप्ति और जीवन-रहस्यों के। जानने का अब अन्य पुरुप भी प्रयत्न करने लगे थे। ई० पू० छठी शताब्दी में भी (जिस समय वैविलन में पैग्म्यर इसाया शायद भविष्यवाणी कर रहे थे) हमें मिलेटस नगर के थेलिस और ऐनक्स मैएडर तथा दृफ्तिसस के हराक्षिटस नामक धनी रईस दिखलाई पड़ते हैं जो हमारे इस संसार के बारे में नाना प्रकार की बुद्धिमत्तापूर्ण जिज्ञासा में लगे हुए थे। वे जिज्ञासा करते थे कि संसार की वास्तविक प्रकृति क्या है, वह कहाँ से अगया है और उसका श्रवसान क्या है। वे साधारणतः वतलाये जानेवाले या टालनेवाले उत्तरों से सन्तृष्ट न होते थे। ग्रीक-मस्तिष्क की विश्व-सम्बन्धी इन जिज्ञासाद्यों का वर्णन हम इस इतिहास में श्रागे चलकर करेंगे। ये ग्रीक जिज्ञास, जो ई० पू० छठी शताब्दी में कुछ कुछ महत्त्वपूर्ण हो चले थे, मंसार के प्रथम दार्शनिक श्रथवा 'ज्ञान-पिपासु' थे।



सिसिली में नेपचून का प्राचीन मन्दिर

यहाँ यह बात ध्यान देने योग्य है कि ई० पू० छुठी शताब्दी मानव-इतिहास में कितना महत्त्व रखती है। कारण यह कि उस समय न केवल यूनानी दार्शनिक ही विश्व की वास्तविक परिस्थिति और उसमें मनुष्य का उपयुक्त स्थान जानने के लिए वैशानिक गवेषणाओं में तत्पर थे, न केवल पैग्राम्यर ईसा या यहूदी भविष्यवाणी को सर्वोत्कृष्ट उच्चता

पर ले जा रहे थे, वरन् जैसा हम आगे चलकर वर्णन करेंगे गौतम बुद्ध भारत में, और कनक्ष्यूशियस तथा 'ला-ख्रो-ित्स' चीन देश में जनता को शिचा और उपदेश दे रहे थे। निष्कर्ष यह कि इस समय ऐथेम्स से लेकर प्रशांत महासागरपर्यंत सर्वत्र ही मनुष्य के मस्तिष्क में ख़लवली-सी मची हुई थी।

### यूनानियों श्रीर पारसीकों (पारसियों) के युद्ध

दिल्लिंग इटली, एशिया माइनर और यूनानी नगरों में जिम समय यूनानी लोग मानसिक समस्याओं के सम्बन्ध में स्वतन्त्रतापूर्वक गवेपणायें कर रहे थे और वैविलन तथा जेरसलम के श्रंतिम पैगुम्बर जिस समय मनुष्य की विवेचना-शिक्त को स्वतन्त्र करने में तत्पर थे उस समय मेद तथा पारसीक नाम की दो उत्साही एवं साहसी धार्य-जातियों प्राचीन-संसार पर श्रपना श्रिथकार जमा, एक वहे साम्राज्य—'पारसीक-साम्राज्य' का निर्माण कर रही थीं जो उस समय तक संसार में श्रिद्धतीय था। साइरस नामक सम्राट् के शासनकाल में लीडिया सरीखा श्रन्यन्त प्राचीन, सभ्य और धनाट्य प्रदेश तथा वैविलन भी इस साम्राज्य में मिला लिये गये थे। लेवाएट के फ्रिनीशियन नगर श्रीर एशिया माइनर के कुल यूनान नगर करद बना लिये गये थे। कम्बीसिस ने मिस्र को जीत लिया था और डेरियस प्रथम जो मेद-जाति का था और जो फ़ारस के शासकों में तीसरा (५२१ ई० पू०) था—सारे संसार का स्वामी प्रतीत होता था। उसके श्रश्वारोही राजदूत उमके शाही फ़्मान (राजाजावें) लिये हुए डार्डेनिलस से सिधुपर्यंत, श्रीर उत्तरीय मिस्र से लेकर मध्य एशिया तक, सर्वत्र ही धूमा करते थे।

यह सच है कि यूरोपीय यूनानी लोग अर्थात् इटली, कार्येंज, सिसली—श्रीर फिनिशियन-उपनिवेश फारस-साम्राज्य के अंतर्गत न थे। किंतु वे भी पारसीकों को सम्मान- हिष्ट से देखते और उनसे डरते थे। इसके विरुद्ध उत्पात मचानेवाले केवल वे पुरातन नॉर्ड (आर्य) क्रवीले थे जो मध्य एशिया और दिल्ला रूस में रहते थे और जो सीधियन कहलाते थे। वे इस साम्राज्य की उत्तरी एवं उत्तर-पूर्वीय सीमाओं पर वारम्वार छापा मारा करते थे।

इस लम्बे-चौड़े पारसीक-साम्राज्य में केवल पारिसयों ही की यस्ती न थी। यह विजेता जाति तो इस बहत्काय राज्य में सुद्रसंख्यक थी। इसके थ्याने से पहले जो जातियाँ इन म्भागों में रहती थीं वहीं श्रव भी वहाँ थीं। श्रन्तर केवल इतना ही था कि फारसी को श्रव राजभाषा का स्थान प्राप्त हो गया था। श्रर्थ (Finance) एवं व्यापार श्रमी

सैमिटिक (सामी) जातियों ही के हाथ में था। टायर (Tyre) श्रौर सिडन श्रव भी प्राचीन काल की भाँति भूमध्यसागर के महान् वन्दर थे। समुद्रों में सैमिटिक जातिवालों ही के जहाज़ चलते थे। विविध स्थानों में श्राते-जाते रहने के कारण बहुत-से सैमिटिक जाति के विश्वकों एवं व्यापारियों को यहूदी परम्परा श्रौर यहूदी धर्म-प्रत्थों में श्रपने इतिहास की समानता प्रतीत होती थी श्रौर वे उन्हें सहानुभृतिपूर्ण मालूम होते थे। परन्तु साम्राज्य में यूनानी प्रभाव की वृद्धि हो रही थी। यूनानी जाति समुद्र पर श्रव सैमिटिक लोगों की भयंकर प्रतिद्वंद्वी होती जा रही थी; श्रौर निष्पन्च तथा प्रखर बुद्धि के कारण, यूनानी जाति के लोग श्रफ़सरी का काम भी राग-द्वेष के विना श्रत्यन्त ही श्रच्छी रीति से संपादन करते थे।



ऐथेन्स के एक प्राचीन मिट्टी के पात्र का टुकड़ा। पात्र के ऊपर की रॅगाई में यूनानी व्यापारी जहाज़ पाल श्रौर दाँड़ों-सिहत दिखाये गये हैं।

सीथियन जाति के कारण ही डेरियस प्रथम को यूरोप पर आक्रमण करना पड़ा था। वह सीथियन घुड़सवारों के देश अर्थात् दिक्षणी रूस मे पहुँचना चाहता था। अपने इस उद्देश्य की पूर्त्ति के लिए वह वासफ़ोरस के जल-ग्रीव की राह सैन्य-सिंहत यूरोप मे उतरा। वलगेरिया मे होकर नावो के पुल-द्वारा डैन्यूव नदी पार कर वह दूर तक उत्तर दिशा में चला गया। परन्तु सैन्य-दल को बड़ी हानि उठानी पड़ी। पारिसयों की फीज अधिकाश पैदल थी; अश्वारोही सीथियन जाति ने मैदान में आकर उनका कभी सामना तो न किया, किंतु वे पारसी सेना के पीछे पीछे लगे रहते, उसकी रसद को लूट लेते

और पिछड़े या राह-भूले सिपाहियों को मार डालते। इस कारण श्रन्त में लाचार होकर सम्राट् डेरियस श्रत्यन्त श्रपकीर्त्त के साथ पीछे लौटा।

वह स्वयं तो स्सा नामक नगर को (जो उसकी राजधानी थी) लौट गया, परन्तु उसने एक पारसी सैन्य-दल थूंस और मैसिडोनिया में छोड़ दिया। मैसिडोनिया ने डेरियस कं अधीनता स्वीकार कर ली। उपर्युक्त पराजय के परचात् एशिया के यूनानी नगरों ने भी विद्रोह करना प्रारम्भ कर दिया जिससे यूरोप के यूनानियों को भी इस भगड़े में सिम्मिलित होना पड़ा। यह देख डेरियस ने इनको भी जीतने की ठानी। फिनिशियन जहाज़ी वेड़े की सहायता से उसने एक एक कर समस्त द्वीप जीत डाले और अन्त में ई० पू० ४९० में ऐथेन्स पर मुख्य आक्रमण किया। एक बहुत बड़ा जहाज़ी वेड़ा भी एशिया माइनर और पूर्वीय भूमध्यसागर के वन्दरस्थानों से रवाना किया गया और पारसी-सेनायें ऐथेन्स के उत्तर में मैराथन नामक स्थान पर उतरीं। परन्तु ऐथेन्सवासियों ने इनको बुरी तरह पीट कर भगा दिया।

इस समय एक अद्भुत घटना हुई। यूनान में ऐथेन्स का सबसे भीपण प्रतिद्वंद्री स्पार्टा था। परन्तु इस विपत्ति के समय ऐथेन्स-वासियों ने एक शीव्रगामी वूत-दारा स्पार्टा वासियों से विनती कर कहलाया कि वह यूनानियों को वर्षरों की दासता से बचावें। इस शीव्रगामी वूत ने (जो भविष्य की मैराथन दीड़ों में भाग लेनेवालों का पूर्व रूप था) उस उत्यइ-खावड़ देश में, सी मील से अधिक की दूरी को, दो दिन से कम ही में समाप्त कर डाला। स्पार्टा के रहनेवालों ने भी इसका उत्तर उदारतापूर्वक और शीव्रता से दिया। परन्तु तीन दिन के पश्चात् जय स्पार्टा का सैन्य-दल ऐथेन्स पहुँचा तो युद्ध-मैदान में हारे हुए पारसी योद्धाओं के शव देखने के अतिरिक्त उसके लिए वहाँ और कार्य ही न रह गया था। आरस का जहाज़ी वेड़ा भी एशिया को लीट गया था। यूनान पर पारसियों का प्रथम आक्रमण इस प्रकार से समाप्त हो गया।

श्रमला युद्ध इससे कहीं श्रिष्क भीषण् था। मैराथन में श्रपनी पराजय का हाल सुनने के उपरान्त डेरियस का शीघ ही देहान्त हो गया। तदनन्तर उसका पुत्र श्रीर उत्तरा- धिकारी, ज़रकसीज़, यूनानियों का दलन करने के लिए चार वर्षपर्यन्त सेना तैयार करता रहा। भय के कारण कुल यूनानियों में कुछ समय के लिए ऐक्य हो गया। ज़रकसीज़ के सैन्य के समान वड़ी सेना संसार में इससे पहले कभी एकत्रित न हुई थी। परन्तु उसकी सेना थी वेडौल। सैन्य न कहकर इसको परस्परिवरीधी लोगों का महान् जमघट कहना ह श्रिषक उपयुक्त होगा। ई० पू० ४०० में नावों के पुल-हारा डार्डनिलीज़ नामक जलग्रीव को पार कर इस सैन्य-दल ने यूनान में प्रवेश किया। समुद्र के किनारे-

किनारे जैसे जैसे यह पँचमेली सेना आगे बढ़ती जाती थी, वैसे ही वैसे, एक ऐसा ही आसंगत जहाज़ी वेड़ा साथ-साथ आगे बढ़कर इनको रसद पहुँचाता जाता था। थर्मोपली की तंग घाटी में पारसी सेना की स्पार्टा-निवासी लियोनिडस से मुठमेड़ हुई। इस नरपुङ्गव के साथ केवल १,४०० सैनिक थे; परन्तु वे ऐसी वीरता से लड़े कि शत्रुओं के दाँत खड़े हो गये। इस युद्ध में सब यूनानी सेना मारी गई। एक भी सैनिक जीता न बचा। परन्तु पारिसयों। को भी इतनी हानि उठानी पड़ी कि थैवेस (यूनान का नगर है, इसको मिस्र देश का नगर नहीं समभना चा हए) और ऐथेन्स प्रवेश करते समय ज़रकसीज़ की सेना का मिज़ाज बहुत कुछ ठीक हो गया था। थिवस ने आत्मसमर्पण करके संधि कर ली। नगर-निवासियों के भाग जाने के कारण ऐथेन्स में आग लगा दी गई।

यूनान श्रव विजेताश्रों के हाथ में श्राता हुश्रा-सा दीखता था। परन्तु समस्त श्राशाश्रों के विरुद्ध, श्रत्यन्त चमत्कारिक रीति से विजयश्री फिर भी उन्हीं को मिली। परिमाण में पारसी वेड़े से तिहाई से भी कम यूनानी वेड़े ने पारिसयों के जहाज़ों को सैलामिस की खाड़ी में नष्ट-श्रष्ट कर डाला। फल यह हुश्रा कि श्रपने सैन्य की रसद इस प्रकार से कटती देखकर ज़रकसीज़ का साहस टूट गया श्रीर वह श्राधी सेना लेकर एशिया माइनर की श्रोर शीधतापूर्वक लौट गया; श्रीर शेष श्राधी की ई० पू० ४७६ में प्लेटिया नामक स्थान में घोर पराजय हुई। यूनानियों ने पारसी वेड़े के वचे-खुचे जहाज़ों को भी एशिया माइनर के माइकेल नामक स्थान पर इसी समय बिलकुल नष्ट कर दिया।

पारिसयों का भय जाता रहा। एशिया के अधिकांश यूनानी नगर स्वतंत्र हो गये। हिरोडोटस के लिखे हुए इतिहास में—जिसको लेखवद्ध इतिहासों में सर्वप्रथम स्थान प्राप्त है—ये घटनायें विस्तारपूर्वक अत्यन्त ही रोचक रीति से लिखी गई हैं। एशिया माइनर के हैलीकारनेसस नामक आयोनियन नगर में ई० पू० ४८४ में इस हिरोडोटस का जन्म हुआ था। सत्य एवं वास्तविक घटनाओं की जानकारी प्राप्त करने के लिए उसने मिस और वैविलन की यात्रा की थी। माइकेल की हार के अनन्तर पारस में राजवंश के यहुत-से उपद्रव उठ खड़े हुए थे। स्वयं ज़रकसीज़ का ई० पू० ४६५ में वध कर दिया गया; और फिर मिस्न, सीरिया और मीडिया में विद्रोह हो जाने के कारण इस वृहत् साम्राज्य के ज़ुद्र-कालीन नियंत्रित शांति का भी सदा के लिए अन्त हो गया। हिरोडोटस के इतिहास में पारिसयों की दुर्वलता पर अधिक ज़ोर दिया गया है। आधुनिक विचार से तो यह इतिहास वास्तव में—ऐक्य-द्वारा पारिसयों पर जयलाभ करने के लिए यूनानियों को उत्तेजना देनेवाला प्रचार-साहत्य ही समभा जायगा। हिरोडोटस स्पार्टा-निवासियों के



कोरिन्य के विशाल मन्दिर का श्रव केवल इतना ही श्रंश शेप रह गया है।

ऐरिस्टागोरस नामक व्यक्ति से (तत्कालीन ज्ञात संसार का एक मानचित्र दिखलाकर) कह-लाता है कि ''देखो जहाँ एक त्रोर ये वर्वर जातीय पुरुष युद्ध-भीरु हैं, वहाँ दूसरी त्रोर तुम लोग रण विद्या-विशारद हो। ' '''परन्तु फिर भी, जितना सुवर्ण, चाँदी, काँसा,



सुनियम के अन्तरीप के निकट नेपचून के मंदिर का अवशिष्ट भाग।

कारचीवी के काम के कपड़े श्रीर पशु श्रीर दास उनके पास हैं उतने संसार की श्रन्य किसी जाति के पास नहीं हैं। याद तुम चाहो तो यह सब सामग्री तुमको मिल सकती है।"

#### यूनान का वैभव

पारस की पराजय के पश्चात् की डेढ़ शताब्दी को यूनानी सम्यता का अन्यन्त वैभव-शाली युग समभना चाहिए। यह सच है कि उस समय ऐयेन्स, स्पार्टा और अन्य राज्यों में यूनान में उत्कर्प प्राप्त करने के लिए परस्पर घोर संघर्प हो रहा था (अर्थात् ई० पृ० ४३१ से लेकर ४०४ पर्यन्त के पैलोपोजेसियन युड) और अंत में मैसोडोनिया-निवामियों का समस्त यूनान पर आधिपत्य हो गया। (ई० पू०, ३३८) किर भी, उस समय के यूनानियों के कार्य, शेप मानवेतिहास में, पथ-प्रदर्शक के तुल्य समभे जाते हैं।

इस मानसिक उत्कर्प का अग्रणी अथवा प्रधान कार्यत्तेत्र ऐयेन्स नामक नगर था। इस नगर पर (ई० पू० ४६६ से लेकर ४२ पर्यन्त) तीस वर्ण तक, पेरिक्रीज़ नामक एक अत्यन्त ही श्रोजपूर्य एवं उदारचेता व्यक्ति का आधिपन्य रहा। पारिसयों-द्वारा भरमसात् हो जाने पर इसी महापुरुप ने नगर का पुनर्तिर्माण किया था। श्राज-कल दृष्टिगोत्तर होनेवाले ऐथेन्स के सुन्दर भग्नावशेषों का अधिकांश इसी महाभाग के घोर प्रयत्नी का फल है। परन्तु नगर के भौतिक निर्माण ही से संतुष्ट न हो इसने उमका मानसिक पुनरुत्यान भी कर डाला। इसने केवल वास्तुविद्या-विशारद और शिल्पी ही वहाँ न बुलाये थे, प्रत्युत किय, नाट्यकार, दार्शनिक और शिक्षक भी ऐयेन्स में एकत्रित किये थे। हैरोडोटस ने ऐथेन्स में आकर अपना इतिहास (ई० प्० ४३८) सुनाया था। सूर्य श्रीर तारकों का सर्वप्रथम वैद्यानिक वृत्तान्त भी ऐनेक्सेगोरस ने इसी नगर में लेख-यद किया था। श्रीर ईसकाइलस, सीफ़ोक्रीज़ और यूरीपिडीज़ ने—एक दूसरे के अनन्तर—इसी स्थान पर यूनानी नाटकों को सींदर्थ्य एवं उन्कृष्टता की पराकाष्टा तक पहुँचाया था।

पैरिक्सीज़ ने ऐथेन्स के मानसिक जीवन को जो उत्साह दिया वह उमकी मृत्यु के बाद भी बना रहा। श्रीर बद्यपि पैलोपोन्नेसियन युद्ध श्रीर देश पर 'प्रमुत्य' झायम करने के लिए निरर्थक श्रीर दीर्घकालीन संग्रामों ने यूनान की शांति नष्ट कर दी थी, फिर भी पैरिक्सीज़ का उत्पन्न किया हुत्या जान श्रीर कला का शोक ऐथेन्स में ज्यों का त्यां झायम रहा। ऐसा मालूम पड़ता है कि राजनैतिक श्राकाश को तिमिराच्छन्न देखकर मनुष्य का मस्तिष्क निरुत्साहित होने के बजाय वास्तव में श्रीषक उत्साहित श्रीर तीवगामी हो गया।

यूनानी संस्थाओं में एक विशेष प्रकार के स्वातन्त्र्य के होने के कारण, पैरिक्लीज़ के समय से भी बहुत पहले से ही, यूनानियों में वाद-प्रति-वाद की निपुणता को महत्त्वपूर्ण समभा जाने लगा था। वहाँ की समस्याओं का अंतिम निर्णय न तो राजा करते थे और न पुरोहित। उनका निर्णय मुख्य पुरुषों के परिषद् अथवा जन-सभायें (Assemblies of the People) करती थी। ऐसे परिस्थिति में धारावाहिक रूप से बोलने और योग्यतापूर्ण वाद-प्रतिवाद करने की योग्यता शिक्षा के आवश्यक अंग समभी जाने लगी और सोफ़िस्ट, नामधारी एक ऐसा शिक्तक-वर्ग उत्पन्न होगया जो नवयुवकों को इन कलाओ की शिक्ता देता था। किंतु बिना ज्ञान के तर्क नहीं किया जा सकता। अतएव वक्तृता के साथ ही साथ जान की भी बुद्धि होने लगी। सोफ़िस्टो की शिक्ता और प्रतिद्वाद्वता के कारण स्वभावतः शैली, विचार की पद्धित और तर्कां



। ऐथेन्स में पारथनन के प्रसिद्ध उभरे हुए चित्र का एक अश । यूनानी वास्तुकला का एक उन्कृष्ट नमूना । इसकी तुलना पींछे दिये हुए पशुत्रों के चित्रों से कीजिए ।

पड़ी यीं । सुकरात के साथ कुछ मेधावी नवयुवक

की उपयुक्तता की कड़ी जाँच होने लगी थी। जिस समय पैरिक्कीज की मृत्यु उस समय सुकरात नामक एक व्यक्ति इसलिए ख्याति प्राप्त कर रहा था कि वह वड़ी योग्यता से निःसार यक्तियो खंडन कर देता है। वास्तव मे सोफिस्टो স্থাঘিকাংগ शिचा में निस्सार युक्तियाँ भरी हो गये।

सोफ़िस्ट का परिवर्तित रूप सूफी है परन्तु दोनों के खर्थ में भेद है।



ऐक्रोपोलिस (ऐ्यन्स) पेरोक्लोज़ की प्रेरणा से वने हुए कुछ मंदिरों श्रीर स्मारकों के भग्नावरोप।



एपीडारस (यूनान) का थियेटर । यूनानी थियेटर का यह उत्कृष्ट नमूना घर मी अन्छी हालत में है। क्योंकों की अत्यन्त प्रशस्त गेलरी दर्शनीय है।

श्रंत में उसको जन-साधारण के विचारों को चुिभत करने का अपराध लगाकर (ई० पू० ३९६ में) प्राणदंड की आजा दी गई। दंडित होने पर तत्कालीन ऐथेन्स के गौरवयुक्त प्रथानुसार, अपने ही घर पर, मिन्नमंडली में बैठ कर उसने हैमलीक नामक वस्तु से यने हुए एक अत्यन्त तीव विप को पीकर अपना प्राण विसर्जन किया। किन्तु उसके दंण्डित होने पर भी लोगों के विचारों की उथल पुथल कम न हुई। सुकरात की शिष्यमंडली उसकी मृत्यु के बाद जनता में उसकी शिचा का प्रचार करने लगी।

इन युवकों में प्लेटो (अफ़लात्न) का नाम (ई० पू० ४२७ से लेकर ३४७ पर्यित) विशेषतया उल्लेखयोग्य है। सुकरात की मृत्यु के उपरांत वह ऐकैडमी (उद्यान-विशेष) के कुञ्जों में दर्शन-शास्त्र की शिक्षा दिया करता था जो दो प्रधान मागों में विभक्त थी; त्रर्थात् मानव-विचार की पद्धित तथा उसके त्राधारं। की जाँच त्रीर राजनैतिक संस्थात्रों की समीन्ता। वह ही पहला व्यक्ति था जिसने एक यूटोपिया (त्रादर्श समाज) की रचना की। युटोपिया वह पुस्तक है जिसमें एक ऐसे समाज की योजना की जाती है जो किसी भी विद्यमान समाज से भिन्न और अच्छा हो। मानव-समाज विना चूँ-चपड़ किये हुए उपस्थित सामाजिक परम्परा श्रीर रीति-रिवाजों को माननेवाले मानव-समाज के सामने ऐसी पुस्तक का रखना वास्तव में बहुत वड़े श्रभृतपूर्व साहस का कार्य था। मानव-समाज को सम्बोधन कर प्लेटो ने स्पष्ट शब्दों में कहा है; "जिन सामाजिक एवं राजनैतिक बुराइयों के कारण आप इस समय कष्ट उठा रहे हैं उनमें से अधिकांश का निराकरण आपकी ही शक्ति में है। प्रवल इच्छा-शक्ति और साहस के हारा त्राप उन्हें दूर कर सकते हैं। यदि त्राप विचार करें त्रीर अपने विचारों के अनुसार कार्य करें तो त्याप त्रव से कहीं अच्छी और बुद्धिमत्तापूर्ण रीति से जीवन यापन कर मकते हैं। आपको अपनी शक्ति का ज्ञान नहीं है।" यह उच एवं साहसपूर्ण शिक्ता जन-माधारण के मस्तिष्क में अब भी नहीं धुस पाई है। 'रिपवृत्तिक' नामक एक ग्रन्थ उसकी प्राथमिक रचना थी। उसमें उसने कुलीनों-द्वारा शासित एक प्रकार के वर्ग-तंत्रवाद (Communistic Aristocracy)) की कल्पना की है। नियम-विधान Laws नामक एक त्राभूरा ग्रन्थ इसकी त्रान्तिम रचना है; त्रीर उसमें यूटोपिया त्रार्थात् भविष्य में त्रानेवाले मर्वागपूर्ण समाज के कान्त-कायदों की योजना है।

विचार-प्रणाली खौर शासन-पद्धित के सम्बन्ध में आलोचन-विवेचन का कार्य प्लेटो के बाद उसके शिष्य अरस्त् जो लाइमियम में शिचा देता था, करता रहा। यह मैसोटोनिया-प्रान्त के स्टेगिरा नामक नगर का रहनेवाला था। इसका पिता उस प्रदेश के राजा के यहाँ वैद्य था। अरस्त् ने कुछ समय तक वहाँ के राजपुत्र सिकन्दर की भी पढ़ाया था जिसके महान् कार्यों का वर्णन हम आगे चलकर करेंगे। विचार-पढ़ित के सम्बन्ध में अरस्त् ने जो काम किया उससे मीमांसा-शास्त्र उर्वात की उस अवस्था में जा पहुँचा जहाँ से उसे १,५०० वर्ष तक लोग आगे न ले जा सके। १,५०० वर्ष वाद जब मध्यकालीन विद्वानों ने इस विषय का अध्ययन करना आरम्भ किया तो वे प्राचीन प्रश्ने का विवेचन पुनः करने लगे। इसने कोई यूटोविया नहीं बनाई। अरस्त् यह जानता था



ऐरेक्टियम में मिहरावों के। सहारा देनेवाले स्त्री के त्राकार के वने हुए केरियार्टाटरीज़ नामक स्तम्म । यह प्राचीन पवित्र स्थल ऐक्षोपोलिस (ऐथेन्स) में हैं ।

के प्लैटो के उपदेशानुसार अपने भाग्य के वश में करके पहले मानव-ममाज के। यांध्रक जान और अधिक निश्चित जान—की आवश्यकता है। इसंलिए अरस्त् ने क्रम-पूर्वक उस ज्ञान के। एकंजित करना आरम्भ किया जिसे आज-कल हम विज्ञान कहते हैं। यह वास्तिवक वातों या तथ्य के। एकंजित करने के लिए अनुसंधान करनेवालों के। भेजा करना था। यह भौतिक विज्ञान का पिता था। वह राजनैतिक विज्ञान का प्रवर्तक था। लाइनियम



में अध्ययन करनेवाले उसके विद्यार्थियों ने एक सौ अद्वावन भिन्न भिन्न । हैंगडोटस का प्रणालियों की तुलना करके उनका अध्ययन किया था।

प्रणालियों की तुलना करके उनका अध्ययन किया था।

प्रा वे मिलकर
यहाँ ई० पू० चतुर्थ शतान्दी में हमके। ऐसे पुरुप मिलते हैं जिन्हें हैं नायक नियत
काल के विचारवेत्ता' कह सकते हैं। शिशुवत स्वप्त महश, पुरातन विचार-पद्धित के चिजय
जीवन-समरयाओं के सम्यन्ध में सुन्यवस्थित समालोचनाओं के आक्रमणों के सामने कि कर
पड़ रहा था। उन देवताओं और दानवों की भयंकर सोकेतिक वातो और मूर्तियों का, और
उन निपेधों, और टोना-टुटकों और भयं। का अन्त है। गया जो स्वतन्त्र विचार के पथ
में रोड़े डाल रहे थे। स्वतन्त्र, निश्चयात्मक और क्रम-बद्ध विचार करने की शैली का
आरम्म हुआ। उत्तरीय जङ्गलों से निकलकर, हाल ही में बाहर आनेवाली. इम जाति ने
अपने शुद्ध, निर्मल एवं भारहीन-मस्तिष्क-द्वारा प्राचीन मंदिरों के अधकार महश रहम्य
पर मानों दिन के प्रकाश की विना किसी अवरोध के प्रविध कर दिया।

#### सिकन्दर महान् का साम्राज्य

ई० पू० ४३१ से लेकर ४०४ पर्य्यन्त पैलोपौनेशियन युद्ध से यूनान का विध्वंस है। रहा था। उसी समय उत्तर में उसका सजातीय पड़ासी, मैसेडोनिया, धीरे-धीरे शांक प्राप्त कर अधिकाधिक सभ्य होता जा रहा था। इस देश की भाषा यूनानी से बहुत-कुछ मिलता जलता थी और यहाँ के प्रतिद्वंद्वियों ने श्रोलंपिया के खेलों में कई बार भाग भी लिया था। फ़िलिप नामक एक अत्यन्त योग्य और उच्चाकांची पुरुष ई० पू० ३५९ में इस तुद्र देश का राजा वन वैठा। वह अपने देश की अरे से यूनान में कुछ दिनों बंधक रहा था। इमी कारण इसकी संपूर्ण शिचा पूनानी प्रणाली से हुई थी; श्रीर बहुत संभव है कि समस्त एशिया के। सम्मिलित रूनानी शक्ति-द्वारा जीतने का हैरोडोटस का विचार (जिसका मंडन त्राइसोक्रेटिस नामक दार्शनिक ने किया था) शायद फ़िलिप के। मालूम था।

सबसे प्रथम इसने अपने राज्य के। बढ़ाकर सुव्यवस्थित किया और साथ ही साथ मेना का भी पुनःसंगठन कर डाला। पिछले सहस्र वर्षों से ता मिलकर लड़ती हुई पैदल मेना और त्राक्रमणकारी अरुवरथों-द्वारा ही युद्ध के भाग्य का निर्णय होता था। बुड़सवार भी लड़ते ये किंतु वे अकेले-दुकेले अव्यवस्थित रूप से छाटी-मोटी मुठभेड़ ही किया करते थे। फ़िलिप ने अपनी पैदल सेना का पंक्तिवड़ होकर लड़ना सिखाया जिसे उस समय मैं मिड़ोनियन ब्यृह कहा जाता था, श्रीर श्रश्वारोहियों का जिसमें सर्दार हाते थे—उसने व्यवस्थित हेकिर लड़ने की रीति सिखाई श्रीर इस प्रकार उसने श्रश्वारोही सेना श्रर्थात् रिमाले का त्राविष्कार किया। इन रिसालों के त्राक्रमण उसके त्रीर उसके पुत्र सिकन्दर के युद्धों में प्रायः अन्तिम श्रीर सबसे भयंकर ह की पैटल मैना की मंगुख रे।क रखता था, खौर भिन्न करके उमकी पैटल मेना के टाहिने-वायें धनुपभारी भैतिक वाणी-द्वारा रथों के घोड़ों का

नवीन मन्यदल के महारे फ़िलिप अपं यूनान तक जा पहुँचा था और चिरोनिया है

पैदल सेना का व्यूह शत्रुखों त्र के अश्वारोहियों का छिन-पृष्ठ के। नष्ट कर डालता था। ते थ।

सीमा बढ़ाकर थिसली की राह ) पु० ३३६) ऐथेन्स खीर उसकी मित्रमंडली के हराकर उसने समस्त यूनान का अपने अधीन कर लिया । हैंगेटांटम का स्वप्न अन्त में सत्य होता दीख पड़ने लगा। समस्त यूनानी राज्यों की सभा ने मिलकर अब फिलिप के पारसियों के विरुद्ध संयुक्त यूनान और मैसेटांनिया का सेना-नायक नियन किया। ई० पू० ३३६ में उसकी सेना का अग्रगामी दल उसकी चिरकाल से में।ची हुई विजय यात्रा का आरंभ करके एशिया में पहुँच भी गया। किंतु वह उसका अनुगमन न कर

सका । उसका बध कर दिया गया । लोगों का विचार है कि फ़िलिप के द्वितीय विवाह कर लेने पर उसकी प्रथम स्त्री (ऐलेक्ज़ैंटर की माता) रानी ओलिम्पियस ने ही ईंग्यांवश उसका वध करा दिया था।

परन्तु अपने पुत्र को शिक्षा देने के लिए फ़िलिए ने असा-धारण प्रयत किये थे। संसार के सबसे बड़े दार्शनिक अरस्त को केवल इस बालक का शिनक नियत करके ही पिता के चित्त का शाति नहीं हुई थी वरन् उसने घाने युद्ध-सम्बन्धी विचार और अनुभवा से भी अपने पत्र के। भली-भाँति परि-चित कर दिया था। उसने उसे युद्ध का भी अनुभव प्रात कराया था। चिरोनिया के युद्ध में श्रठारह वर्ष के मिकन्डर ने रिसाले का नेतृत्व ग्रहण किया था। यही कारग था कि-राज्यारोहण के समय बीम वर्ष



मिकन्दर महान् के शिर की मिर्न (ब्रिटिश म्यूज़ियम ने)

की अल्पायस्था होते हुए भी इस नवयुवक के लिए अपने पिता के अधृरे काम की

एक-दम ले लेना मंभव हुआ श्रीर वह पारस के आक्रमण की योजना को सक्लतापूर्वक कार्य में परिणत कर सका।

मैसे डोनिया और यूनान में दो वर्ष में अपनी परिस्थित दृढ़ करने के पश्चात ई० प्० ३३४ में एशिया में घुसकर ग्रेनिकस के युद्ध में इसने अपनी सेना से कुछ ही अधिक यड़ी पारम की फीज को हराकर एशिया माइनर के बहुत-से नगरों पर क़ब्ज़ा कर लिया। परन्तु यह समुद्र के किनारे ही रहा: टायर और सीडन के जहाज़ी वेड़े पारस ही के अधीन थे जिनसे समुद्रों पर उसी देश का संपूर्ण आधिपत्य था। इसके कारण तट पर यसे हुए नगरों के। अधीन कर उनमें अपनी सेना का छोड़ना सिकन्दर के लिए



ईमम में पारिमयों के ऊपर मिकन्दर की विजय। (टाहिनी खोर रथ पर टारा ख़ौर वाई खोर घोड़े पर सिकन्टर।) यह चित्र पाम्पियांड की पच्चीकारी से लिया गया है।

द्यावर्यक था। यदि वह त्याने पछि के किमी नगर के। शत्रु के हाथ में रहने देता तो यह भय था कि करी पार्गा लोग वहाँ व्यपनी मेना उतार कर उमका राम्ता वद करके उसे त्यानी मेना त्रार देश में व्यलग न कर दें। ई० प्० ३३६ में दारा तृतीय च्यौर उसकी विशाल पंचमेली नेना में ईसम नामक स्थान पर उसका सामना हुव्या जहाँ उसने उसे नष्ट पर डाला। देट शताब्दी पूर्व डार्डेनिलिम के जलग्रीय के। पार करनेवाली ज़रकर्माज़ की सेना के समान यह पार्मी मेना भी अन्यन्त अन्मिल ब्योर वेजीड़ थी। इसके ब्रांतिरक्त. दारा के रनिवास के साथ होने खीर बहुसंख्यक दरवारी अफसरो की उपस्थित तथा असंख्य

नौकरों के कारण वह वेडील गई थी। तथा सीडन ने सिकन्दर के सम्मुख श्रात्मसमर्पण कर दिया परन्तु टायर ने वीरता से उसका सामना किया। श्रन्त में उस महान् नगर पर शत्रुओं ने श्राधकार करके उसे लूटा और श्रन्त में नष्ट कर दिया। गेज़ा पर भी इच्ज़ा कर लिया गया श्रीर ई० पू० ३३२ के श्रन्त में वह विजेता मिस्र में श्रुस पड़ा जहाँ से पारसियों के। निकाल कर देश का शासन उसने श्रपने हाथों में ले लिया।

उसने सिकंदरेता श्रीर सिकंदरिया में वड़े बड़े नगर वसाये जिनमें उसकी सेना स्थल-मार्ग से पहुँच सकती थी। इसलिए वहाँ विद्रोह की संभावना नहीं थी। किनीशियन नगरों का व्यापार इन नगरों में उठ श्राया। पश्चिमी भूमध्यसागर के किनीशियन इतिहास से श्रकस्मात् श्रन्तर्थान हो जाते हैं—श्रीर तत्काल ही सिकंदर के वसाये हुए सिकंदरिया श्रादि नये व्यापारी नगरों में यहदी प्रकट हो जाते हैं।

जिस प्रकार सिकंदर से पहले तातमीज़, रैमसीज़ थौर निका ने मिस्र से वैविलन पर चड़ाई की थी, उसी प्रकार सिकंदर ने ई० पू० ३३१ में उस नगर पर आक्रमण कर दिया। किंतु उसने टायर होकर यात्रा की । विस्मृत-प्राय निनेवा नगर के खंडहरों के पास खारवेला के मैदान में दारा से उसकी मुठभेड़ हुई थौर इस युद्ध की सबसे महत्त्वपूर्ण लड़ाई हुई। पारसी रथों का आक्रमण विफल हुआ। मैसिटोनिया के रिसाले ने विशाल पंचमेली पारसी सेना के छिन्न-भिन्न कर दिया और विजय में जो झुछ कमी रह गई थी वह पैदल-ब्यूह ने पूरी कर दी। दारा ने पीछे हटती हुई सेना का नेतृत्व प्रहण किया। उसने सिकंदर का रोकने का फिर उद्योग नहीं किया। वह उत्तर की थोर मेद लोगों के देश में भाग गया। सिकन्दर वैविलन पहुँचा जो उस समय भी समृद्धिशाली थौर महत्त्वपूर्ण समभा जाता था। वहाँ से वह सुसा श्रीर पार्किपोलिस गया। वहाँ एक उत्सव के वाद—जिसमें खूव मदिरापान किया गया था—उसने चक्रवर्ती सम्राट् दारा का गुजप्रासाद जला दिया।

वहीं देनिसकन्दर ने शीष्ठतापूर्वक मध्य एशिया में अपनी सेना का शुमाया और इस सिलसिले में वह पारसीक साम्राज्य की अंतिम सीमा तक चला गया। पहले वह उत्तर की श्रोर मुड़ा। दारा का पीछा किया गया। उपाकाल के समय वह पकड़ लिया गया। उस समय वह श्रपने रथ में भरणासन्न हो रहा था क्योंकि उसके ही श्रादमियों ने उसका बध कर डाला था। जिस समय यूनानी सेना के श्रातम दलवाले वहाँ पहुँचे, उस समय तो वह जीवित था, किंतु सिकन्दर के वहाँ पहुँचने के पहले ही उमकी मृत्यु हो चुकी थी। सिकन्दर कैस्पियन समुद्र के किनारे तक पहुँच गया। वह पश्चिमी तुर्किस्तान के पहाड़ों में घुस गया श्रीर फिर हिरात (जिसे उसने स्थापित किया), काबुल श्रीर सेंवर की घाटों में होता हुआ भारतवर्ष में पहुँचा । वहाँ सिंधु नदी के किनारे \* एक भारतीय राजा पुरु से उसकी एक वड़ी लड़ाई हुई । यहाँ मैसिडोनियन सेना के। पहले पहल हाथियों



श्रयांलो वेलवेडियर । यह मूर्ति रोम में पोप के वेटिकन नामक महल के संग्रहालय में रक्षित है ।

से लड़ने का श्रवसर मिला, किंतु उन्होंने हाथियो की सेना का भी परास्त कर दिया। श्रंत में जहाज़ वना कर वह सिंध नदी के महाने की श्रोर वढा श्रीर वहाँ से वलूचिस्तान के किनारे किनारे छः वर्ष की अनुपिस्थिति के वाद ई० पू० ३२४ में सूसा जा पहुँचा। यहाँ आकर अब सिक-न्दर ने इस विशाल साम्राज्य के। व्यवस्था-द्वारा दृढ़ करने श्रीर नवीन प्रजा के। संतुष्ट रखने के प्रयत्न प्रारम्भ किये; क्र<sup>ी</sup> पारसाक सम्राटो की भौति वस्त्र तथा मुक्ट धारगा करना श्रारम्भ किया । परन्तु श्रंतिम कार्य के कारगा

र्भगीटोनिया के मेना-नायक उससे ईर्प्या करने लगे जिसका उसे कुछ दुःख भी हुया।

यह युद्ध वास्तव में भेताम नदी के किनारे हुआ था—श्रनुवादक ।

सम्राट्ने वैविलन-निवासी स्त्रियों से अपने कितने ही सेनानायकों का विवाह करवा दिया जिससे 'पूर्व और पश्चिम' का वैवाहिक सम्बन्ध भी स्थापित हो गया। परन्तु अपनी इस संगठन-नीति का फल देखना उसके भाग्य में नहीं लिखा था और एक दिन साथियों के बीच अत्यन्त अधिक मदिरा पी जाने से उसके। ज्वर आगया जिससे ई० पू० ३२३ में वैविलन में उसका प्राणान्त हो गया।

फिर यह विशाल साम्राज्य मी उसकी मृत्यु के वाद तुरन्त छिन्न-भिन्न हो गया। पारसी साम्राज्य का अधिकांश भाग (अर्थात् सिंधुनद से लेकर ऐफ़्रेसस पर्य्येत के भू-प्रदेशों का) सेल्यूक्स नामक एक सेना-नायक ने हिथया लिया। मिस्र देश टीलेमी ने ले लिया और मेसिडोनिया पर ऐन्टिगोनस का अधिकार हो गया। शेप साम्राज्य में स्थान स्थान पर कभी केाई स्रमा स्वामी वन वैठता था और कभी केाई। टिकाऊ वात छुछ भी नहीं थी। फिर कुछ काल परचात् वर्वर जातियों के आक्रमण भी उत्तर दिशा की ओर से दिन प्रतिदिन अधिकाधिक तीन और भयङ्कर होने लगे। पिरचम में उत्पन्न होनेवाली 'राम-प्रजातन्त्र' नामक एक नवीन महार्शाक्त ने—जिसका वर्णन हम आगे करेंगे—संड संड भृमि पर अपना अधिकार जमाकर जन तक अधिक स्थायी साम्राज्य की स्थापना नहीं कर ली तन तक इन भू-भागों पर वर्वरों के ऐसे ही आक्रमण होते रहे।

# सिकंदरिया का पुस्तकालय श्रीर श्रजायबघर

सिकंदर के समय के पहले ही से यूनानी लोग अधिकांश पारसीक साम्राज्यों के भागों में व्यापारियों, कारीगरों, राजकर्मचारियों और वेतनमोगी सैनिकों के रूप में घुस रहे थे। जरकसीज़ की मृत्यु के बाद वहाँ के राजवंश में ग्रहकलह आरंभ हुआ। इस कलह में ज़ेनेफिन नामक एक यूनानी सेनापित की अध्यत्तता में दस हज़ार वेतनमोगी ग्रीक सैनिकों ने भाग लिया था। वैविलन से उनके एशियायी यूनान में लौटने की कथा ज़ेनोफिन ने अपनी "रिट्रीट आफ दि टेन थाउज़ैग्ड" नामक पुस्तक में लिखी है। युद्ध की कहानियों की यही सर्वप्रथम पुस्तक है जिसे किसी सेना के अधिपति ने लिखा है। सिकंदर की विजयों श्रीर उसके चृणिक साम्राज्य के उसके सेनापितयों में वँट जाने से प्राचीन संसार में यूनानियों और उनकी भाषा, रीति-रिवाजों और सम्यता के फैलने में बड़ी उत्तेजना मिली। यूनानियों के इस प्रकार के चिह्न सुदूरवर्ती मध्य एशिया और उत्तर पश्चिमी भारत में अब भी मिलत हैं। भारत की कला के विकास पर उनका गहरा प्रभाव पड़ा।

कहने के। तो ऐथेन्स सदियों तक कला श्रीर संस्कृति का केन्द्र माना जाता रहा श्रीर वहाँ के शिक्षणालय ई० सन् ५२६ श्रर्थात् लगभग एक सहस्र वर्षपर्यन्त चलते भी रहे, परन्तु याड़े ही दिनों में संसार का बौद्धिक नेतृत्व सिकन्दर-द्वारा स्थापित—भूमध्यसागर के उस पार यसे हुए—श्रलेक् केंद्रिया नामक एक नवीन व्यापारिक नगर के। प्राप्त हुश्रा। मैंसेटोनिया-निवासी एक सेनानायक टौलेमी इस देश का राजा हो गया। उसने फ़ैराश्रो की उग्राधि धारण कर ली श्रीर यूनानी के। राज्य-भाषा बनाया। राजा होने से पूर्व यह व्यक्ति निकन्दर का श्रत्यन्त श्रभिन्न-हृदय मित्र था; श्रीर वह श्ररस्तू के सिद्धांतों से श्रोत-प्रोत हो रहा था। राजा होने ही इसने जान श्रीर गवेषणा का कार्य योग्यतापूर्वक सुव्यवस्थित कर टाला। इसने निकन्दर के युद्धों का एक इतिहास भी लिखा था किन्तु श्रभाग्य से यह लुन हो गया है।

तिकन्दर ने खरन्त् की गवेपगाखों के। जारी रखने के लिए प्रचुर धन से सहायता की थी। परन्तु विज्ञान के लिए सर्वप्रथम स्थायी निधि टैलिमी प्रथम ने ही स्थापित की। म्यूजेज़ कहलानेवाली यूनान की विद्या की नी आध्यात्री देवियों के प्रीत्यर्थ इसने श्रलेक्ज़ेंद्रिया में एक म्यूज़ियम (अथवा विद्यामन्दर) वनवाकर उन्हीं देवियों के नाम से अर्पण कर दिया जी सिकंदरिया का म्यूज़ियम हुआ। देा-तीन पीढ़ियों तक सिकंदरिया में वड़ा महत्त्वपूर्ण वैज्ञानिक काम हुआ। ज्यामिति-शास्त्र के निर्माता 'यूज़िड', पृथ्वी के श्राकार का पता लगानेवाले ऐराटौस्थेमीज़—जिनकी निकाली हुई पृथ्वी के व्यास की लम्बाई मे अब केवल पचास मील ही की अशुद्धि पाई जाती है—Conic Section (शंकुगियत) के लेखक ऐपोलोनियस, तारों का सर्वप्रथम मानचित्र और सूची बनानेवाले हिपारकम और वाष्य-चालित एंजिन के सर्वप्रथम आविष्कारक हैरो—ये सब महापुरुप वहाँ के वैज्ञानिक आकाश के जाज्वल्यमान नक्षत्रों में अधिक प्रभा-पूर्ण नक्षत्र थे। प्रसिद्ध विज्ञानवित्ता आकिंमिडीज़ साइराक्यूज़ से अध्ययन करने के लिए यहाँ आया था और टम म्यूज़ियम में बहुषा आता-जाता रहता था। हैरीजिलस शरीर-रचना-शास्त्र के अत्यन्त विगाज यूनानी पंडित थे और कहा जाता है कि वे जीवित प्राणियों के अंग-छेदन की किया करते थे।

सम्राट् टैंग्लेमी प्रथम और द्वितीय के शासन-काल में एक या दे। पीड़ियों तक— अलेक्ज़ेंड्रिया की वैज्ञानिक गवेपणात्रों और विद्या का प्रकाश इतना तीन रहा कि वंना फिर संसार के। ईसा की सोलहवीं शताब्दी तक नसीव न हो सका। परन्तु वह स्थायी न था। अध्यापक मैहें की का। मत हैं कि उसके हास का मुख्य कारण यह था कि वह 'राजा का' विद्यालय था और उसके अध्यापकों तथा सदस्यों की नियुक्ति स्वयं फरायों करता था और उनका वेतन भी वही देता था। अरस्त् का शिष्य और मित्र-सम्राट् टीलेमी 'प्रथम' जब तक फराओ रहा तब तक तो काम ठीक ठीक चलता रहा, परन्तु उसकी मृत्यु के बाद मिस्नदेशीय भाव यस आने के कारण टैंग्लेमी-राजवंश के लोग ज्यो-ज्यों पुराहित। के फन्दे में पड़कर उस देश के धर्म की उत्रति में दत्तिचत्त होने लगे, त्या त्या उनकी विच विद्यालय के कार्यों से उठती गई और इस नियंत्रण के कारण गवेपणा के भाव का गला युट-सा गया। प्रथम सौ वर्ष के कार्य के पश्चात् म्यूज़ियम ने कोई महत्त्वपूर्ण काम नहीं किया।

श्राधुनिक वैज्ञानिक प्रवृत्ति लेकर श्रवेले ज्ञानार्जन की व्यवस्था करना ही टालेमी प्रथम का ध्येय न था। श्रवेक्क्वेंड्रिया के पुस्तकालय में उसने नमस्त विश्व-ज्ञान के एकत्रित करने का भी प्रयत्न किया था। वहाँ पर न केवल पुस्तकों का मंचय था, वर्ग उनके लिखकर वेचने की भी पृरी-पूरी व्यवस्था की जाती थी। वहाँ नक्रलनवीनों का एक समूह पुस्तकों की प्रतिलिपि करके उनकी संख्या सदा बटाया करता था।

वर्त्तमान-कालीन मानसिक जीवन-विधि का वास्तव में इसी समय प्रारम्भ होता है; ग्रोर जानाजन के पश्चात् सुव्यवस्थित रूप से उसका प्रचार भी इसी काल से त्रारम्भ होता है। ग्रलेक्ज़ेंड्रिया के म्यूज़ियम ग्रोर पुस्तकालय की स्थापना ने मानव-इतिहास में मनुष्य-जाति के एक महान् युग का त्राविर्माव किया। ग्राधुनिक इतिहास का प्रारम्भ भी वास्तव में यहां में होता है।



श्रस्त हक्युंलेनियम ने प्राप्त कटाचित ई० प्र० चतुर्थ शताब्दी की बनी हुई मृति ।

का वना हुन गए। । एवं सुन्दर पान-पात्र कमा नगा वनाये । स्वच्छ, वाँच बनाने की श्रोर उसका ध्यान कभी नहीं गया । इसी प्रकार भागु का कार्य करनेवाले कुशल कारीगर तथियार श्रीर श्राभुगण तो श्रच्छे-से-श्रच्छे बनाते

वैज्ञानिक गवेपणात्रो श्रीर उनके प्रचार का कार्य विम-वाधाओं के होते हए भी चलता रहा। एक कठि-नाई तो यह थी कि इस समय लोग टार्शनिक का ''भलमानस'' या "शरीफ्र" समभते थे श्रौर उसके तथा व्यापारियो श्रीर कारीगरो के वीच वड़ा सामाजिक अतर था। उन दिनां काँच का कार्य करनेवालों तथा ठठेरो का बाहुल्य था पर इन वैजा-निको से उनका कुछ भी मानसिक संपर्कन था। काँच का कारीगर अत्यन्त मन्दर रंग-विरंगी शीशियाँ श्रथवा पोत बनाना था पर उमने लैन्स (श्राकार-वर्द्धक काँच) प्रथवा फ़्लोरेंस के जैसे सुप्रसिद्ध एवं मन्दर पान-पात्र कभी थे, परन्तु उन्होंने वैज्ञानिक (तुला) तराज़ू कभी न वनाई । दार्शनिक भी श्रग्रा श्रीर पदार्थों की प्रकृति के विषय में तो वहुत विचार करता था; परन्तु उसे मुलम्मा, रंग, इत्यादि का व्यावहारिक ज्ञान नही था। होता भी कहाँ से! पदार्थों की श्रार तो उसका ध्यान ही न था। यही कारण था कि अपने अल्य अवसर के दिनों मे श्रलेक्ज़ेंडिया ने न तो कोई सुक्ष्मदर्शक यंत्र ही उत्पन्न किया श्रीर न कोई रसायन-शास्त्र ही । यद्यपि हेरो ने वाप्यचालित एज्जिन का आविष्कार किया तथापि उसकी सहायता में न कभी पानी फैंका गया, न नाय ही चलाई गई श्रीर न कोई अन्य लाभदायक कार्य ही हुआ। आंपांध-विभाग को छांट्कर, विज्ञान का व्यावहारिक उपयोग उस समय बहुत कम किया गया। विज्ञान का व्यावहारिक उपयोग करने से लोगों का ध्यान उस श्रोर श्राकर्पित होता है। इस ध्यान श्रीर उत्साह से जान की उन्नति को उत्तेजना मिलती है और उससे उसकी उन्नति कुछ दिनों चलती है। श्रतएव जव टौलेमी प्रथम तथा द्वितीय का मार्नासक कौन्हल न रहा तय काम को चालू रखने के लिए कोई हेतु न रह गया । म्यूज़ियम के वैज्ञानिक अनुसधान ऐसी हस्तालिखत पुन्तकों ही म धरे रह गये जिन्हें कोई न जानता था, श्रीर जब तक यूरोप में मार्नामक पुनरुत्थान (रेनेसेन्स) न हुआ तब तक मनुष्य-जाति को उनका पता भी न चला। फिर, यारपीय पनरत्यान के समय, वैज्ञानिक कैातृहल का पुनर्जीवन होने पर ही मानव-समाज की इनका श्रस्तित्व मालूम हुआ।

श्रीर न पुस्तकालय ने पुस्तक तयार करने की कला ही में कोई उन्नित की। प्राचीन संसार के लोग चिथट़ों से कागृज़ बनाना न जानते थे। यह श्राविष्कार तो चीनियों ने किया था। पिर्चिमीय जगत को इसका शन ईमा की नवीं शतान्दी ने प्रथम न था। श्रतएव चर्मपत्र श्रथवा 'पैपाइरस' नामक दूध की छाल के टुकट्रों पर ही—जिनके सिरे जोड़ लिये जाते थे—उस समय पुस्तकें लिखी जाती थीं; श्रीर वे जन्मपत्र की मौति लपेट कर रखी जाती थीं। इनको खोलने, पढ़ने श्रीर प्रसद्ग श्रा पट्टों पर श्रम्ययन करने में बड़ी ही कठिनाइयाँ होती थीं। इन्हीं कारखों में, पृष्ठोवालीं, छ्पी हुई पुस्तकों का विकास न हो सका। छापना तो मनुष्यों को पापाण्युग में भी श्राता था। मुद्राश्रों का चलन प्राचीन सुमेरिया में भी था; परन्तु कागृज़ का वाहुल्य न होने के कारखा पुस्तकों के मुद्रख में कोई लाभ न था। यह भी संभव है कि नकलनवीनों के श्रपने व्यवसाय की रक्षा करने की प्रकृति ने भी पुस्तक-मुद्रख की कला के विकाम होने में वाधा दी हो। इनका निष्कर्ष यह है कि श्रलेक्ज़ेंट्रिया में पुस्तकों का वाहुल्य होते हुए भी, उनके सस्ते न होने के कारख, शान का प्रचार जनसाधारण

में न हो पाया श्रीर वह तत्कालीन धनाढ्य एवं प्रभावशाली व्यक्तियों तक ही परि-मित रहा।



भैत्रेय की मृति । उनकी नीमरी शताब्दी की यूनानी-बीद गृतिकला का नमूना । (मालकंद में प्राप्त कह मृति डगिड्यम म्युज़ियम में रसी है ।)

इस प्रकार इस मानसिक अध्यवसाय की ज्ञान-ज्याति उन योड़े-से लागां तक ही परिमित थी जो उन तन्ववेत्तात्रों के संपर्क में थे जिन्हें टौलेमी-वंश के प्रथम दे। राजात्रों ने एकत्रित किया था। घँघली लालटेन के भीतर रक्खे हुए दीप-प्रकाश की उपमा उसके सम्बन्ध में ठीक घटित होती है; क्योंकि ऐसी दशा में लालटेन के भीतर जाज्वल्यमान प्रकाश होते हुए भी काली और मैली चिमनी के कारण लाग उसे देख नहीं पाते । संसार उसी पुराने ढरें पर चला जाता था श्रौर उसके। इस वात की ख़बर ही न थी कि भौतिक तत्त्व-ज्ञान का बीज वो दिया गया है श्रीर इसके फल-स्वरूप एक दिन समस्त जगत् में क्रांति-सी मच जायगी। परन्तु श्रलेक्ज़ेंड्या में भी थाड़े ही दिनों में श्रंधविश्वास के वादल छा गये और अगले महस्र वर्ष तक अरस्तृ का वोया हुआ यह वीज यों ही श्रंधकार में पड़ा रहा। परन्तु वाद में इसमें कुछ स्पन्दन हुआ श्रीर श्रंकुर निकलने लगे। कुछ ही शर्ताब्दियों में वह श्रंकुर ज्ञान श्रीर स्पष्ट विचारी का इतना विशाद वृत्त हो गया कि उसमे याज समस्त मानव-जीवन ही परिवर्त्तित हो रहा है।

ई० पू० तृतीय शताब्दी में यूनानियों की मानिमक उर्जात का केन्द्र केवल खलेक्केंट्रिया ही न था। खलेक्केंट्र के खल्य-कालीन बृहत् माम्राज्य के हिन्न-भिन्न होनेवाले खनेक भागों

में रिप्तने नगर परे हुए ये जहाँ मानसिक जीवन की ज्याति जगमगा रही थीं । उदाहररार्थ सिन्दर्श वा साइराक्यूज़ नामक यूनानी नगर था जिसमें दो शताब्दी पर्यंत विचार और विज्ञान की ख़्व चर्चा रही । इसी प्रकार, एशिया माइनर के 'परगेंमम' नामक नगर में भी एक बृहत् पुस्तकालय था । परन्तु इस भव्य यूनानी संसार पर प्रय उत्तर की श्रोर से ब्राकमणों के प्रहार होने लग गये थे । यूनान, फ़्रीजिया श्रीर मेंसेडोनिया-निवासियों के पुरखा जिस राह से आये थे उसी से नार्ड वंशज, गॉल नामक, एक वर्वर जाति के समूह के समृह ब्रव प्रवेश करने लगे । इन प्रहारों के कारण यूनानी समाज पहले तो डगमगाया और फिर चकनाचूर हो गया । गॉल-जाति के वाद ही अपने के 'रोमन' कहनेवाले नवीन विजयी लोग इटली से निकल पड़े श्रीर इन्होंने दारा श्रीर सिकन्दर के बृहत् साम्राज्य का समस्त पश्चिमाई धीरे धीरे हिथया लिया । योग्य होते हुए भी इनमें



बुद्ध का निर्वाण । स्वात नदी की घाटी की एक यूनानी वौद्ध-मृर्ति । (कदाचित् ३५० ई० की वनी हुई)

कल्पनाशक्ति का श्रभाव था । ये लोग विज्ञान श्रीर कला की श्रपेक्षा क्रानृन श्रीर लाभ की श्रोर ही श्रिष्ठिक ध्यान देते थे । इसी समय मध्यएशिया की श्राक्रमणकारी जातियों ने सैल्यूकस का साम्राज्य छिन्न-भित्र कर दिया जिससे पश्चिमीय जगत् का सम्यन्य भारन से टूट गया । ये पार्थियन नामक धनुर्धारी घुड़सवार ये जो यड़े यड़े भुएडों में चलते थे । इन्होंने ई० पू० तीसरी शताब्दी में पार्सिपोलिस श्रीर एसा के यूनानी-पारनी-नाम्राज्य फा० २३ की प्रायः वहीं दशा की जो मेद श्रीर पारक्षिकों ने उसकी छठी श्रीर सातवीं ई० पू० शताब्दियों में की थी। इसके श्रितिरक्त श्रन्य ग्रह-विहीन श्रमणशील जङ्गली जातियाँ भी इस समय पूर्वोत्तर केाण से निकल रही थीं। परन्तु श्रार्य-भाषा-भाषी सुन्दर गारकाय नार्डिक वंशजी के विपरीत ये पीतकाय, कृष्णकेशी जातियाँ, मंगोल बोलियाँ बोलती थीं। इनका विशेष यूनान्त हम श्रागे चलकर लिखेंगे।

#### ( २५ )

# गौतम बुद्ध की जीवनी

श्रव हम श्रपनी कथा को तान शताब्दी पीछे ले जाते हैं; कारण यह है कि हमें एक ऐसे महान् शिक्तक का उल्लेख करना है जिसने समस्त एशिया के धार्मिक जगत् में एक क्रांति उत्पन्न कर दी थी। उसका नाम था गौतम बुद्ध। जिस समय पैग्रम्यर इसाया वैविलन में यहूदियों को श्रपनी भविष्यवाणी सुना रहे थे, श्रौर ऐफ़िमस में वैठे हुए हैराक्षिटीज़ प्राकृतिक जगत् के तन्वों पर दार्शीनक विचार कर रहे थे, लगभग उसी समय यह महापुरुप भी वाराणासी में विद्यार्थियों को शिक्षा दे रहा था। पृथ्वी पर वे सब महात्मागण एक ही समय श्र्यात् ईसामसीह से छः सौ वर्ष पूर्व श्रवतीण हुए ये; परन्तु एक को दूसरे का कुछ भी पता न था।

ई० पू० छुठी शताब्दी संसार के इतिहास में निस्संदेह श्राह्यतीय है। मनुष्य का मस्तिष्क इस शताब्दी में प्रायः सर्वत्र ही एक श्रपूर्व प्रतिमा दिखा रहा था। हमने 'सर्वत्र' इसिलए कहा है क्योंकि चीन में भी उसी समय ऐसी ही यौद्धिक क्रांति हो रही थी। प्रत्येक स्थान के निवासी राजा, पुरोहित श्रीर विलप्रदान-सम्यन्धी रूढ़ियों के वंधनों से मुक्त होकर श्रत्यन्त महत्त्वपूर्ण प्रश्नों की मीमांसा में लगे हुए थे। ऐसा प्रतीत होता था मानों २,००० वर्ष के शैशवकाल को व्यतीत कर मनुष्य-जानि युवायस्था में पदार्पण कर रही थी।

भारत का त्रारंभिक इतिहास इस समय भी श्रंधकार में छिपा हुत्रा है। ईमा से लगभग २,००० वर्ष पूर्व श्रार्थ-भापा-भाषी पुरुष एक श्रथवा श्रनेक श्राक्रमणों-द्रारा पिश्चमोत्तर कोण से श्राकर भारत में वस गये थे श्रौर उन्होंने श्रपनी भाषा, सन्यता एवं श्राचार-विचार उत्तरीय भारत के प्रायः सब भागों में फैला दिये थे। यह जानि जिम श्रायंवाणीं को बोला करती थी वह संस्कृत कहलाती है। ये लोग जिम समय इन देश में श्राये उस समय गंगा श्रोर सिंधु के प्रदेशों पर एक श्यामवर्ण जाति का श्राधकार था। उस जाति की सभ्यता तो श्रीधक जिंदल थी परन्तु मनोवल की उसमें बहुत कभी थी। श्रार्य-जाति इनके साथ उतनी स्वच्छन्दता से मिश्रित नहीं हुई जितनी स्वच्छन्दता से यूनानी

र्यार पारसीक मिश्रित हुए थे। वे उनसे अलग वने रहे। जिस समय भारतवर्ष का इतिहास ऐतिहासिकों को सबने पहले अस्पष्ट रूप से दिखलाई देने लगता है उस समय भी भारतीय नमाज में वर्ग-विभाग विद्यमान पाया जाता है। इन वर्गों के उपभेद भी दिखलाई पड़ते हैं जिनमें आपन में न तो सहभोज हो सकता था और न विवाह; और न स्वच्छन्द सामाजिक गंमिलन। यह वर्ग-विभाग भारत के समस्त इतिहास में मौजूद है। यही कारण है कि परन्यर न्यतन्त्रतापूर्वक रोटी-वेटी का सम्बन्ध रखनेवाली सरल थोरोपीय और मंगोल जातियों ने भारतीय जाति में की कुछ भिन्नता हो जाती है। वास्तव में हिंदू (भारतीय) नमाज छोटे छोटे नमाजं। से बना हुआ एक बृहत् समुदाय है।

हिमालय उपत्यका-स्थित एक प्रांत पर राज्य करनेवाले एक राजवंश में सिद्धार्थ में।तम का जन्म हुया था। उनका विवाह उन्नीम वर्ष की खबस्था में एक सुन्दरी से हुया था जो नाते में उनकी बहन लगती थी। युवाबस्था में उनकी मृगया तथा खन्य ख्रामोद-प्रमोटों का भी व्यमन था और वे खपना समय बहुधा उपबनों, कुञ्जो तथा हरे-भरे धान के रोतों में विताया करते थे। परन्तु इस प्रकार के जीवन में भी उनके हृदय में ख्रमंतोप के प्रकृत जनने लगे। गीतम का ख्रमंतोप साधारण ख्रमंतोप न था। प्रत्युत उनकी एक ऐसे यिवित्य मित्तप्क की प्रयन्त व्यथा थी जो महान् कार्य करने के लिए तह्म रही थी। उन्हें गिया प्रतीत होने लगा कि जिस प्रकार का जीवन में व्यतित कर रहा हूँ वह वास्तविक जीवन नहीं रिप्र-युत एक ख्रयकाशमात्र ई—खीर वह भी ऐसा ख्रयकाश है जो ख्रपनी ख्रविध से कही ख्रिपर वह गया हो।

किर गीतम को यह बांध हुआ कि संसार में गा और मृत्यु के कारण सारे सुख प्राणी किएक है। ये इसी संकल्प-विकल्प में ये कि उनका समागम एक परिवाजक साधु में हो गया। साधुओं के आचार-संबंधी नियम बहुत कहें होते ये और वे अपने समय का परिवा भाग प्यान नथा धर्मचर्चा में व्यतीत करते थे। जीवन के बास्तविक तस्य की मालूम प्रमा ही उनका ध्येय था। गीतम के हृद्य में भी इस तस्य की खोज की उत्कट परिवाणा उत्तव हो गई।

उनकी प्रथा में लिला है कि वे इस योजना पर विचार कर ही और थे कि उन्हें पुत्र एक्स पा शुक्त संपाद मिला। इसे सुनते ही गीतम के हुदय में विचार उठा कि यह पार क्सर क्षेत्र ही गया जो नोएना प्रोगा।

एक रे नगर को लीट तो देखा कि उनके बुदुन्यी, पुत्र जनमा की एप्रीययों मना रोति। उस पत्रम के उपलब्ध में भीज दिये गये। श्रीर नाचा कराये। गये परन्तु मानीसक अपना कि कारण गरि में उनकी श्रीय सुल गई। उनकी देशा उस पुरुष की नीति

थी जिसको अपने घर में आग लग जाने की सूचना मिली हो। उन्होंने अपने सुखी परंतु उद्रयहीन जीवन को त्यागने का निश्चय कर लिया। वे सुपके से अपनी स्त्री के शयनमंदिर के द्वार पर पहुँचे। उन्होंने तेल के छोटे से दीपक के प्रकाश में देखा कि उनकी न्या नयजात शिशु को वाँहों में लिपटाये हुए फ़्ल-शय्या पर आनन्द से सो रही है। उनकी यह प्रयत्न इच्छा हुई कि वे नवजात शिशु को प्रथम और अंतिम वार छाती से लगा लें। परंतु न्या के जाग जाने के भय से वे कक गये और अंत में घोड़े पर सवार होकर वे भारनीय निर्मल चाँदनी में उसी रात घर से निकल पड़े।

गित्र में वे वड़ी दूर निकल गये। प्रातःकाल जब वे अपने राज्य की सीमा से आगे निकल गये तब उन्होंने अपना घोड़ा एक नदी के तीर की रेती में रोका। उन्होंने अपने नवे नंवे केशों। की तलवार से काटा और आभृपण उतार टाले और उनकी, घोड़े तथा तलवार गिति, अपने घर भेजवा दिया। कुछ और आगे बड़ने पर एक भिखारी मिला। उन्होंने उनमे अपने बन्च बटल लिये। इस प्रकार समस्त सांसारिक बंधनों को काट कर उन्होंने जानप्राति के लिए न्वतंत्रता प्राप्त की। दिचाण-दिशा में विध्य-गिरि के अंचल में माधु गंनों के आध्यम थे। वे अब उनी और चल दिये। माधु-समाज पर्वत-कंदराओं में निवास बरना था। केवल निधानुन्ति के लिए ही नगर में उनको आना पड़ता था। यदि वंदि जिलामु उनके पास आता नो वे उसे धर्मापदेश दिया करने। परंतु समस्त दर्शनों में पारंगन हो जाने पर भी गौं म की आत्मा को उन वचनों से तृति न हुई।

नारनीयों का यह सहा से विश्वास रहा है कि घोर नपस्या और उपवास करने, निशा जीवने नया शर्मर को विविध प्रकार के कष्ट देने से अपूर्व जान तथा वला की प्राप्ति है। गीतम ने इन विचारों की खब परीचा की कसीटी पर कसा। पाँच शिष्यों की स्थार है, वे जनल में नलें गये और वहाँ उपवास नथा घोर नपस्या करने लगे। पिन नपश्चमी के कारण खालाण में देगे हुए विशाल घंदे के शब्द की भौति उनका यम नारों खीर कि गया; परंतु उनकी सन्य का निक भी बीध न हुआ। परंत वर्षन दथा में, एक दिन दश्लित हुए वे इसी विषय का निक भी बीध न हुआ। परंत वर्षन दथा में, एक दिन दश्लित हुए वे इसी विषय का निक भी दीध न हुआ। परंत वर्षन दथा में, एक दिन दश्लित हुए वे इसी विषय का निक स्व देश समझ स्व भी की का परंत है।

सुभा-निर्मात के तिए जब उन्होंने साधारण भोजन माँगा श्रीर भविष्य के लिए प्राप्ता करना श्रम्यातार कर दिया. यो उनके साथी ध्यम गये। परंगु उन्होंने तो श्रम प्रमुक्त कर तिया था कि स्थल मिलान्य श्रीर स्वस्थ स्थीर ने ही मनुष्य स्थ्य की रवीज कर रक्त है। परंगु के विचार उस समय देश के भी कृतत दोनों ही के विचार थे। दुई जिन शिष्यवर्ग उनका साथ छोड़ वनारस की खोर चला गया। गातम ख्रकेले हो रह गये। जव हम किसी जटिल एवं गहन विषय का मनन करते हैं, तव उस विषय का हमारा जान इतने धीरे धीरे बढ़ता है कि उसकी वृद्धि का हमको लेशमात्र भी बोध नहीं होता। परन्तु पूर्ण जान

प्राप्त करते ही सहसा प्रकाश की भाति. श्रंतरात्मा दीप्तिमान हो उठती है और उसी समय श्रात्मा का पूर्ण विजय का वोध होता है। ठीक यही दशा गैतिम की भी हुई। नदी के तीर एक वड़े इस के नीचे वे भोजन करने वैठे ही थे कि उन्हें यह दिव्य ज्योति प्राप्त हुई। सत्य जीवन क्या है ?--यह उनका श्रव प्रत्यक्त दीखने लगा। कहा जाता है कि वह इस विपय पर परे एक दिन श्रीर एक रात्रि-पर्यंत गंभीर विचार करते रहे श्रीर इसके उप-रांत संसार के। अपने इस जान का सिखाने के लिए चल पड़े।



ब्रह्मदेश की बुद्ध-मूर्ति यह मूर्ति संगमर्मर की बनी है और माँटले से लाई गई है। इस समय यह इंडिया-म्यूज़ियम में है।

वे बनारस गये । वहाँ जाकर उन्होंने उन शिप्यो की, जी उन्हें जंगल में छोड़कर चल दिये थे, खोज निकाला और उनको नवीन उपदेश सुनाकर फिर ने अपना शिष्य वनाया । अव वे बनारस में मृगदाव (सारनाथ) में कुटिया बना कर रहने लगे और वहाँ उन्होंने एक प्रकार का विद्यालय खोल दिया जिसमें कितने ही ज्ञान के इच्छुक आने लगे।

उनके उपदेश का प्रारंभ उसी प्रश्न से होता है जा युवावस्था में उनके हृदय में उठा था—अर्थात् मेरे पूर्ण सुखी न होने का क्या कारण है ? यह प्रश्न आत्मपरी खुण के



धमेख स्तूप सारनाथ (यह छुठी शताब्दी ईसवी में वना है।)

लिए था। इस भारतीय शिचक ने 'स्व' अर्थात् (अहंभाव) के। नहीं भुलाया । इन्होने इसी 'श्रहं' भाव पर विशेषरूप से ज़ोर दिया श्रौर वे चाहते थे कि मनुष्य अपने श्रहंकार के। मिटा दे। मन्ष्य की वासनायें ही दुख का मूल हैं — यही इनकी शिक्षा थी। जब मनुष्य की वासनाओं का अंत नहीं होता, तब तक उसका जीवन कष्टमय रहेगा और अंत भी दुख-पूर्ण होगा । जीवन में तीन प्रकार की वासनायें होती हैं श्रोर तीनों ही बुरी हैं। प्रथम वासना में तुधा, लोभ तथा सब प्रकार के विपय-भोगो की गराना होती है। व्यक्तिगत ऋहंकार की श्रीर श्रमरत्व की वासनायें द्वितीय श्रेगी की वासनायें हैं। तीसरी वासना व्यक्तिगत सफलता, सांसारिकता,

लोभ इत्यादि हैं। प्रत्येक प्रकार की वासना का जीत कर ही मनुष्य जीवन-जनित कष्ट एवं घृणा से वच सकता है। इनका जीत लेने पर श्रीर श्रहंभाव के नाश हो जाने पर श्रात्मा का परम पद श्रर्थात् निर्वाण की प्राप्ति होती है।

यही इनके उपदेशों का धार है । यूनानियों के उपदेशों से, जा यह कहते हैं कि प्रत्येक वस्तु का ध्यानपूर्वक देखो और भयरहित होकर ठीक ठीक समसो, तथा यहूदी लोगों के उपदेशों से, जो यह कहते हैं कि ईश्वर का भय खाकर सत्य मार्ग का अवलम्बन करो, ये (भारतीय) दार्शनिक विचार कहीं अधिक जिटल एवं गंभीर हैं और उतनी सुगमता से समक्त में भी नहीं आते। ये उपदेश तो गौतम के प्रमुख शिष्यों की भी समक्त में भलीभाँति न आ सके थे। यही कारण है कि ज्यों ही गौतम के व्यक्तित्व का प्रभाव जाता रहा, त्यों ही ये उपदेश दूषित हो गये। उस समय भारतीय जनता का यह विश्वास था कि बहुत काल बीतने के उपरांत, समय समय पर पुरुप्विशेष-द्वारा पृथ्वी पर शान का प्रकाश होता रहता है। इस पुरुप्विशेष को "मुद्ध" कहते हैं। गौतम के शिष्यवर्ग ने भी यह प्रसिद्ध कर दिया कि वे आंतम 'मुद्ध' थे। परन्तु इसका प्रमाण नहीं मिलता कि उन्होंने स्वयं अपने को बुद्ध वतलाया हो। इनके देहावसान के कुछ दिन बाद ही से उनके जीवन के संबंध में विविध आश्चर्यमयी कथायें वननी प्रारम्भ हो गई। ऐसी कथाओं पर मनुष्य-हृदय सदा से नैतिक शिक्ता की अपैका अधिक विश्वास करता चला आया है। अत्यव्व गौतम बुद्ध भी अत्यन्त आश्चर्यमय वना दिये गये।

फिर भी संसार को लाभ ही रहा। यह सत्य है कि निर्वाण का सक्ष्म तत्व समभना जन-साधारण के लिए असाध्य है, श्रीर यह भी सत्य है कि भारतीय जनता की पुराण-रचना-प्रवृत्ति के कारण कितनी ही श्रलीकिक कथाश्रों ने गौतम के सरल जीवन श्रीर कार्य की छिपा दिया, फिर भी गौतम के विचारों का वह श्रंश, जिने वे श्रार्य श्रष्टांग धर्म कहते थे, लोगों की समभ में थोड़ा-यहुत श्रा ही गया। इस धर्म में मानसिक शुद्धि, तद् उद्देश, सद् वचन, सत्कर्म श्रीर पवित्र जीवन पर ज़ोर दिया गया है। इनके उपदेशों के कारण लोगों का श्रात्मजागरण हुश्रा श्रीर उदार तथा निष्काम कर्म की श्रोर उनका ध्यान गया।

#### ( 35 )

# सम्राट् ऋशोक

बुद्ध के देहायसान के अनन्तर कुछ पीड़ियों तक उनके उच्च एवं महान् उपदेश— उनका यह पहला सीधा-सादा उपदेश कि आत्मसंयम से ही मनुष्य का जगत् में सबसे अधिक कल्याण हो सकता है—संसार में अधिक प्रचलित न हो सका। अंत में संसार के महान् सम्राटों में से एक का ध्यान इनकी ओर आकर्षित हुआ।

हम सिकन्दर महान् के भारत-श्रागमन तथा सिंधुनद पर पुरुराज के साथ उसके युद्ध का वर्णन ऊपर कर श्राये हैं। यूनानी इतिहासकार कहते हैं कि चन्द्रगुप्त मौर्य नामक एक व्यक्ति ने सिकन्दर के सैन्य-शिविर में श्राकर उसको गंगा की श्रोर श्रग्रसर होने तथा समस्त भारत-विजय करने के लिए उकसाया था। उस श्रपरिचित देश में मैसि-होनिया के योद्धा श्रोर श्रागे वढ़ना नहीं चाहते थे। श्रतएव सिकन्दर श्रागे न बढ़ा। परन्तु कुछ वर्ष वीतने पर (३२१ ई० पू०) विविध पहाड़ी जातियों की सहायता से यूनानियों की सहायता पाये विना ही चन्द्रगुप्त ने श्रपने स्वप्न को सत्य कर दिखाया। उसका साम्राज्य समस्त उत्तरी भारत में स्थापित हो गया श्रोर कुछ ही दिनों में वह इतना प्रवल हो गया कि उसने (३०३ ई० पू०) श्राक्रमण कर सैल्यूकस 'प्रथम' को पंजाब से निकाल वाहर कर दिया। इस प्रकार से श्रंतिम यूनानी चिह्न का भारत से सदा के लिए लोप हो गया। चन्द्रगुप्त के पुत्र ने इस नवीन साम्राज्य की सीमा में श्रीर वृद्धि की, यहाँ तक कि उसका पीत्र श्रशोक—जिसका वृत्तान्त हम लिखने जा रहे हें—(ई० पू० २६४) मदरास से लेकर श्रक्षग्रानिस्तान तक समस्त प्रदेशों पर शासन करने लगा।

श्रपने पिता एवं पितामह का अनुकरण करते हुए श्रशोक का विचार भी पहले समस्त भारतीय प्रायद्वीप को जीत लेने का था। उसने मदरास के पूर्वीय तट पर स्थित किला देश को (२५५ ई० पू० में) जीत लिया। युद्ध में उसकी पूर्ण समलता मिली; परन्तु पृथ्वी के समस्त विजेताओं में केवल श्रशोक ही ऐसा हुश्रा है जिसका हृदय युद्ध की नृशंसता एवं यन्त्रणाओं से ऐसा द्रन्ति हो गया कि उसने उसे सदा के लिए ही त्याग दिया। उसने युद्ध की सदा के लिए मनाही उर दी। उसने स्वयं वौद्ध-धर्म के शान्तिमय उपदेशों



एक लोहन श्रथवा बौद्ध ईश्वरीय दूत (ताम-वंश के समय की निर्मित मृर्गि) ब्रिटिश म्यूज़ियम से

को ग्रहण कर लिया श्रौर उसने यह घोषणा कर दी कि भविष्य में हम केवल धार्मिक विजय ही किया करेगे।



मनुष्य-जाति के कष्टपूर्ण इतिहास में महाराज अशांक का श्रद्वाइस वर्ष का राज्यकाल सबसे श्रिषक देदीप्यमान सुन्दर विष्कम्भक है। उसने देश में विधिवत् कुऍ खुदवाये और



भारहुत का श्रशोक का चित्र

छाया के लिए वृत्त लगवाये। स्थान-स्थान पर श्रीपधालय खोले, जन-साधारण के मनो-रंजनार्थ तथा जड़ी-वृटी श्रादि श्रोपधियों के उत्पन्न करने के लिए उपवन लगवाये। एक मन्त्रिमरडल केवल इसी वात के लिए नियत किया कि जड़ली तथा श्रधीनस्य जातियों की देख-रेख भले प्रकार होती रहे। स्त्री-शिक्षा का प्रवन्ध किया। उसने वीद्व-भिन्नु-मंघी

को प्रचर सम्पत्ति प्रदान की. श्रीर उन्हे वीड भर्म के शास्त्रों की गभीर बालोचना करने के लिए उत्साहित किया क्योंकि ट्रतने थोडे समय में ही महान भारतीय उस शिचक गौतम के शह. पवित्र एव सरल उपदेशां मे वहत-सी ख़रावियों एवं मिथ्या विश्वासी का सम्मिश्रण हो गया था। उसने उनका परिहार करने के लिए बीड भित्तुयो को उत्साहित किया। अशांक के भेजे हए धर्म-प्रचारक काश्मीर, **फारस, लङ्का और अलेक** लेड़िया तक गये।

राजायां में सर्वश्रंध्र श्रीर सबसे महान् श्रशांक इस प्रकार के थे। उनके विचार अपने समकालीन पुरुषों के विचारों से कही श्रागे थे। उनके देहा-वसान के पीछे न तो कोई ऐसी संस्था ही थी जो



सिह-ध्यन

सारनाथ में जहाँ बुद्ध ने मर्बप्रथम प्रपना उपदेश दिया था प्रशोक ने जो लाट खड़ी की थी उमका यह शिप्तर है। लाट शिखर के पार्श्व में पड़ी है। (इंडियन म्यूज़ियम के एक चित्र से)

उनके श्रसंपूर्ण कार्य को पूरा करती श्रीर न उनका ऐसा कोई उत्तराधिकारी ही हुया जो उनके

नाम जिस प्रकार समय-समय पर बदलता रहा उसी प्रकार कालान्तर से इन जातियों के भी भिन्न-भिन्न संघ बनते और विभक्त होते रहते थे। इधर-उधर विचरण कर जीवन व्यतीत करनेवाली ग्रह-होन असम्य मंगोल जातियों ने नॉर्डिक जातियों की अपेक्षा बहुत पहले ही घोड़े का उपयोग करना सीख लिया था। यह भी बहुत सम्भव है कि ई० पू० १००० के लगभग उन्होंने अलताई पर्वत-प्रदेशों में लोहे की भी स्वतन्त्र रूप से खोज कर ली हो। पश्चिम की ग्रह-हीन जंगली जातियों की भाँति पूर्व की ये असम्य जातियाँ भी समय समय पर राजनैतिक ऐक्य स्थापित कर, भिन्न भिन्न सम्य प्रदेशों में शुसकर उनकी विजेता और अधिपति वन बैठती थीं।

यूरोप तथा पश्चिमीय एशिया की सभ्यता आरंभ में जिस प्रकार नॉर्डिक अथवा सैमिटिक न थी, उसी प्रकार चीनदेश की ऋतीत सम्यता का मंगोल-सम्यता न होना भी सम्भव हो सकता है। यह भी सम्भव है कि अत्यन्त प्राचीन मिस्र, सुमेरिया तथा द्रविड्-सभ्यता की भाँति, चीनदेशीय सम्यता भी कार्फ्येंय (Brunet) सम्यता ही रही हो श्रीर ऐतिहासिक युग प्रारम्भ होने से पहले ही कृष्णवर्ण लोगों की पराजय होकर विजेतात्रों के साथ उनका संभिन्नण हा गया हो। प्रारम्भ चाहे जैसे हुआ हो परन्तु ई० पू० १७५० के लगभग हम समस्त चीन को विविध-राज्यों श्रीर नागरिक प्रजातन्त्रों में वँटा हुआ पाते हैं। किन्तु विभक्त होने पर भी एक सबसे बड़े पुरोहित सम्लाट् को, जिसको 'परमात्मा का पुत्र' कहा जाता था, वे सव राज्य कुछ न कुछ ज़मींदारी का कर देते थे। ई० पू० ११२५ में 'शंग' वंश का अन्त हो गया। 'शंग' वंश के पश्चात् 'चाऊ' वंश का राज्य प्रारम्भ हुआ। मिस्रदेश के टौलेमी नामक शासक वंश तथा भारतीय अशोक के समय तक इस राजवंश ने समस्त चीन को ऐक्यसूत्र में वाँध रक्खा, परन्तु यह ऐक्य-वन्धन दिन पर दिन ढीला होता जाता था। 'चाऊ-वंश' के सुदीर्घ राज्य-काल में चीन देश के शनैः शनैः वहुत-से विभाग हो गये; यहाँ तक कि ह्रगा-जातियों ने त्राकर त्रापने राज्य स्थापित कर लिये श्रीर स्थानीय अधिकारिवर्ग भी राजस्य देना वन्द करके स्वतन्त्र वन बैठे। एक चीनी विद्वान् का कथन है कि ई० पू० छुटी शताब्दी में चीन में पांच या छ: हज़ार स्वाधीन राज्य थे। चीन के इतिहास में यह काल 'अव्यवस्थित युग' के नाम से विख्यात है।

परन्तु यह अव्यवस्थित युग (Age of Confusion) मानसिक स्फूर्ति, कला के बहुत-से स्थानीय केन्द्रों के बनने तथा सम्य जीवन की उन्नति के लिए उपयुक्त हुआ। चीन के इतिहास का श्राधिक शान हो जाने पर हमको मालूम होगा कि यूनान की भौति इस देश में भी विद्या, राजनीति तथा उत्सव आनन्द के प्रसिद्ध वेन्द्र थे। चीन के भी अपने मिलिटस और ऐयेन्स तथा परगेमम और मैसिडोनिया थे। चीन देश के इस युग के इतिहास का पूर्णतया ज्ञान



कनप्रयूशियस या कनपुर्ची क्यूफ़् में कनप्रयूशियस के मंदिर में पत्थर पर खुदे एक चित्र की प्रतिलिपि। उत्तरी चीन को मेजी गई पुरातत्त्व-श्रन्चेपक मिशन के कागृज्ञात से। फा० २५

न होने के कारण हम उसका शृङ्खलाबद्ध इतिहास निर्माण करने में असमर्थ हैं। अतएव यहाँ पर इस युग का अस्पष्ट और सूक्ष्म वर्णन ही किया जा सकता है।

विभक्त हो जाने पर भी जिस प्रकार यूनान में दार्शनिक उत्पन्न हुए थे श्रीर दुर्वल तथा दास हो जाने पर भी यहदियों में पैगम्बरों का सिलसिला बन्द न हुआ था, उसी प्रकार अव्यवस्थित होने पर भी चीनदेश में उस काल में दार्शनिकों एवं शिच्कों की कमी न थी। जोखिम एवं अञ्यवस्था ही मानों सब स्थानों में उच्च कोटि की मानिसक स्फूर्त्ति उत्पन्न कर रही थी। कन्फ़ुची का जन्म 'ल्यू' नामक राज्य के एक कुलीन घराने में हुआ था और वह किसी महत्त्वपूर्ण पद पर था। इसने भी यूनानियों की भाँति अपने देश में ज्ञान की खोज के लिए एक विद्यालय खोल दिया था। चीन की त्रराजकता एवं त्रव्यवस्था से उसे वड़ा मानसिक कष्ट था। इसने उच्च शासन श्रीर उच जीवन का एक नया श्रादर्श हूँ विकाला। एक ऐसे राजा को खोजने के लिए वह बहुत-से राज्यों में घूमा जो उसके शासन तथा शिज्ञा-सम्बन्धी विचारों को व्यवहार में ले श्रावे। परन्तु उसे कोई ऐसा राजा नहीं मिला। कुछ दिनों वाद एक राजा मिला भी, किंतु दरवारियों के पड्यंत्रों के कारण इस महान् शिक्षक की वहाँ कुछ न चल पाई। उसकी सुधार-सम्बन्धी योजना सफल न हो सकी । यह बात ध्यान देने योग्य है कि इस घटना के डेढ़ सौ वर्ष पश्चात्, प्रसिद्ध यूनानी दार्शनिक प्लेटो ने भी एक राजा की तलाश की थी श्रीर कुछ समय तक वह सिसली के साइराक्यूज़ नामक स्थान के स्वेच्छाचारी राजा डायोनिसियस का सलाहगीर भी रहा।

कनफ़ुची निराश होकर मरा । उसने कहा है कि "कोई बुद्धिमान् राजा मुभे अपना शिक्षक नहीं वनाता और मेरा मृत्युकाल निकट आ गया है।" परन्तु अपने नैराश्यपूर्ण जीवन एवं गिरती अवस्था में उसे अपने शिक्षा की जीवनी शक्ति का पता नहीं था। चीन-निवासियों पर इस शिक्षा का बहुत प्रभाव पड़ा। इसकी शिक्षा की चीन-निवासी 'उपदेशत्रय' में गणना करते हैं। शेष दो उपदेश बुद्ध और लाओत्सि के हैं।

कन्तुची के उपदेशों में बतलाया गया है कि श्रेष्ठ श्रयंवा उच्चकुलाभिभृत पुरुप को किस रीति से जीवन ब्यतीत करना चाहिए। गौतम बुद्ध जिस प्रकार श्रहंभाव को भृलकर शान्ति प्राप्त करने पर, तथा यूनानी बाह्य ज्ञान पर श्रौर यहूदी धार्मिकता पर ज़ोर देते थे उसी प्रकार उसने भी ब्यक्तिगत श्राचरण पर विशेष ज़ोर दिया। कन्कुची श्रन्य शिच्नकों से कहीं श्रिषक जनता का हितचिन्तक था। संसार की श्रव्यवस्था एवं दुःखों को देखकर उसका हृदय ब्यथित हो उठता था। उसकी श्रभिलापा थी कि मनुष्य श्रेष्ठ हो जायँ जिसने कि संसार श्रेष्ठ हो जाय। ब्यक्तिगत श्राचरण को नियमित करने का उसने



चीन की वड़ी दीवाल यह चित्र उस स्थान का है जहाँ यह दीवाल मंचूरिया के पहाड़ों को पार करती है।

वहुत अधिक प्रयत्न किया, यहाँ तक कि जीवन के प्रत्येक अवसर के लिए उसने उत्तम नियम बना डाले। उसने देखा कि उत्तरी चीन में शिष्ट, लोकहित का ध्यान रखनेवाला और कड़ा आत्म-संयमी भद्र पुरुष आदर्श समभा जाने लगा है। उसने इस आदर्श को स्थायी रूप दे दिया।

'लाखोत्सि' 'चाऊ'-वंशीय राज-पुस्तकालय का वहुत काल तक ऋध्यद्ध रहा। कनफ़ुची की अपेक्षा उसकी शिचा कहीं अधिक रहस्यमयी, अनिश्चित और बुद्धि को चकर में डालनेवाली थी। मालूम होता है कि उसने सांसारिक शक्तियों तथा सुखों के प्रति उदासीन रहने श्रीर काल्पनिक प्राचीन एवं सरल जीवन को श्रपनाने का उपदेश दिया था। उसके लेख त्रीर उपदेश बहुत ही सूक्ष्म तथा दुरूह हैं। उसके लेख पहेलियों के रूप में हैं। उसकी मृत्यु के वाद गौतम-बुद्ध के उपदेशों की भाँति, उसके उपदेशों की भी लोगों ने कथाओं त्रादि से मिलाकर भ्रष्ट कर दिया और उन पर पेचीदा एवं अनोखें श्राचारो श्रीर मिध्या धार्मिक विश्वासों की क़लई चढ़ा दी । जिस प्रकार भारत में मनुष्य-जानि की शैशवावस्था में प्रचलित जादूगरी, टोना, तथा डरावनी मिथ्या कहानियों के श्रादि-कालीन विचारों का युद्ध नवीन विचारों से होता रहा; श्रीर जिस प्रकार श्रंत में इन दिक्रयान्सी विचारों ने उन पर वही पुराना वेढंगा पलस्तर सफलता-पूर्वक लगा दिया, उसी प्रकार चीन में भी नवीन विचारों की वही दशा हुई । चीन-देश में प्रचलित, श्राज-कल के वौद्ध-धर्म तथा ता-स्रो धर्म (जो स्रधिकतर लास्रोत्सि का ही स्थापित किया हुस्रा है) मिल, मंदिर, पुजारी श्रीर भेंट इलादि कम से कम, ढंग-ढाँचे में मिस्र तथा सुमेरिया के विल-प्रधान धर्मों जैसे ही हैं--चाहे उनके भाव और विचार भिन्न ही हों। परंतु कनफ़ुची की शिक्षा पर ऐसी क़लई नहीं चढ़ी थी। इसका कारण यह था कि वह सरल, स्पष्ट श्रीर थोड़ी थी श्रीर वह इस प्रकार की न थी कि उसका रूप विगाड़ा जा सके।

चीन का उत्तरीय भाग, जहाँ हाँ-हो नदी बहती है, भावों में कन्छुची का धनुगामी हो गया; धौर दिल्खीय भाग, जहाँ बांग-लिस-क्यांग नदी बहती है, ताखो-धम को मानने लगा। उन दिनों से लेकर खाज तक, चीन के सब मामलों में इन दोनों— धर्यात् उत्तरीय तथा दिल्खीय—भागों के भावों में सदैव ही भगड़ा होता चला खाया है। याद में इस मतभेद की भलक पीकिन और नानकिन में, तथा खिकारी वर्ग के समान विचारवाले, खरे और प्राचीन शैली के खनुयायी उत्तर तथा संशयपूर्ण लिलत कलाप्रिय, शिथिल खोर प्रयोग-प्रिय दिक्षा में भी बरावर मिलती खाती है।

कन्तुचा के समय में चीन के जो विभाग ये उनकी ई० पू० छुठी शताब्दी में धन्यन्त निरुष्ट दशा हो गई। 'चाऊवंश' तब ऐसा निर्वल तथा खविश्वसनीय हो गया था कि लायोत्सि ने दुखी हो राज्य-दरवार केा एकांत-वास ले लिया । उन दिनों चीन में तीन शक्तियों का बोल-बाला था। 'तिस' तथा 'तिसन' नामक उत्तरीय चीन की हो शक्तियाँ पराधीन होते हुए भी वास्तव में स्वाधीन थीं; श्रीर वहाँ की सपूर्ण सत्ता उन्हीं के हाथों में थी। तीसरी शक्ति नाम था 'च' श्रीर यह एक सैनिक शक्ति थी जा 'यागत्स' नदी की घाटी में दिन प्रतिदिन उन्नति कर रही थी। 'ल्सि' तथा 'ल्सिन' उपर्यंक नामक शक्तिया ने मिलकर 'चं' के। अन्त में दवा दिया श्रीर उस पर विजय प्राप्त कर समस्त चीन में शान्ति स्थापित कर दी। इसके पश्चात्, उस समय जव भारत में श्रशोक का राज्य था, 'त्सिन-वंश' के राजा ने चाऊवंशीय राज-राजेश्यर के यज्ञ-सम्बन्धी यलि के पात्र छीन कर, यजादि कार्य स्वयं संपादित करना

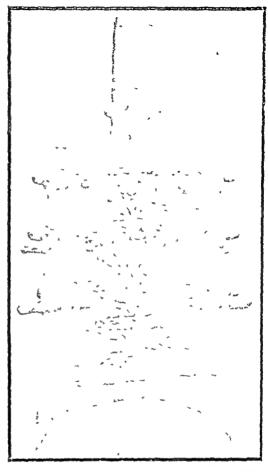

किस का एक प्राचीन चीनी घंटा इम पर प्राचीन लिपि में यह खुदा हुआ है—''निट्रीलले के हिंग गाँव के मुखिया के लिए बनाया गया।'' यह ई० प्० छुठी शताच्छी—चाऊ-वंश के पिछले काल का है। (विक्टोरिया और ऐलवर्ट मंग्रहालय सें)

प्रारम्भ कर दिया । शि-हुर्ज्ञांग-ती नामक उसके पुत्र की (जी ई० पू० २४६ में राजा और ई० पू० २२० में राजराजेश्वर हुज्जा था) चीनी इतिहासकारों ने 'प्रथम सार्वभौम राजराजेश्वर' की पदवी दी है।

· 'शि-हुआँग-ती' सिकन्दर से कहीं अधिक भाग्यशाली था। नृपति तथा सम्राट् दोनें। की हैसियत से उसने ३६ वर्ष तक राज्य किया। उसके दृढ़ शासन-काल से चीन के निवासियों के लिए ऐक्य तथा समृद्धि का एक नया युग आरंभ हुआ। उत्तरीय मरुस्थल-निवासी हूणों के आक्रमणों का उसने वड़ी दृढ़ता से रोका और उनके आक्रमणों का अन्त करने के लिए उसने उस विशाल वस्तु का निर्माण आरम्भ किया जिसे हम 'चीन-देश की वड़ी दीवार' कहते हैं।

# इतिहास में रोम का पदार्पण

भारतीय पश्चिमोत्तर-सीमाप्रान्त के महान् ग्रवरोघों ग्रीर मध्यएशिया तथा भारत के पूर्व दिग्धतीं देशों की पर्वतमालाओं के वास्तविक पार्थक्य के होते हुए भी, पार्ट्स भ रूप प्रचार प्रधानम् वर्षा वर्षा वर्षा वर्षा प्रकार का साधारण सामजस्य द्दारागितर का इन समस्त सम्यतात्रों के इतिहास में एक प्रकार का साधारण सामजस्य भा रन तनका तन्यतात्रा भ रात्राचा न पूर्ण न्या । पहले तो हज़ारों वर्षों तक सीर्य पापाणी (Heliolithic) मंस्कृति प्राचीन हागा। पहल ता हज़ारा वया राज ताज पात्र प्रोत किर उसने अपनी बिलमया के संसार की सारी गर्म और उपजार तलैटियां में फैली, ववार का वारा गम आर अवाज प्रधानमा न एवं।। वकास किया । प्रकार्यरूप से इस चारों स्रोर मन्दिर परिपाटी स्रोर पुजारीसत्ता का विकास किया । प्रकार्यरूप गार्थ के सर्वप्रथम निर्माता वहीं स्थामवर्ण लोग थे जिन्हें हमने उपर मनुष्यों की केन्द्र-जाति कहा है। फिर ऋतु-अनुसार घास-चारे के लिए देश-देशान्तरों में घूमने-फिरनेयाली पशुचारणोपजीवी जातिथों ने आकर इस आदिम सम्यता पर अपनी विशेषताओं और अर्था अर्थान कर स्कृति दी श्रीर श्राधिकतर श्रापनी भाषा द्वारा श्राधिपत्य जमाया। उन्होंने उसे श्राधीन कर स्कृति दी श्रीर आवश्यार अग्या वात्रा आवश्यकतातुसार उसका रूप बहलते रहे। उससे स्वयं स्कृति पाकर वे लोग जहाँ तहाँ आवश्यकतातुसार मेसोपोटामिया में इलेमाइट (Elamite) आति के पश्चात सेमिटिक आतीय लोगों ने ग्रीर नतापाटानिया न अस्तावावट (प्रावापापट) आस्त्र न स्वतंत्र अस्ति उन्नतं किया । ईतियनं उन्नतं नाई-जातीय, मेद, पारसीक और यूनानियों ने उसे उन्नतं नाई-जातीय, जाति में यह कार्य यूनानियों-हारा श्रीर भारत में श्रार्य-भाषा-भाषियों-हारा हंगाहित हुआ । पुरोहित-प्रधान मिस्रदेशीय सम्पता में विजेताओं का समावेश वहुत अधिक न ह हुआ। उपार्थ अस्तात्र प्राप्त प्र प्राप्त प्र प्राप्त प्र प्राप्त प्राप्त प्राप्त प्राप्त प्राप्त प्र प्राप्त नामा । नाम में हुन्य । नाम अर्थ । जिस प्रकार ग्रीस (यूनान) ग्रीर उत्तरीय भारत पर ग्रायं-सम्ब हुनों ने फिर हमले किये । जिस प्रकार ग्रीस (यूनान) ग्रीर उत्तरीय भारत पर ग्रायं-सम्ब हर्या पा नार हुनाय पर समिटिक जाति की और उसके बाद आयों की छाप लगी, की और मेसोपोटामिया पर समिटिक जाति की और उसी प्रकार वीन देश पर मंगोल-सम्यता का आधिपत्य हो गया । जहाँ ये गये वहीं पशुनारयोपजीवी जातियों ने बहुत कुछ नष्ट किया, किन्तु साथ ही उन्होंने सब कहीं ह जिज्ञासा और नैतिक परिवर्तन के भावों का फैलाया । उन्होंने परम्परागत सनातन-वि पर शंकार्य की, और मन्दिरों में दिवा ज्योति पहुँचाई । उन्होंने अपने नेनाओं श्रीर में से ऐसे पुरुषों की राजा बनाया जो न तो देवता ही ये छोर न पुरोहित ।

प्रारम्भ कर दिया । शि-हुर्श्वांग-ती नामक उसके पुत्र केा (जा ई० पू० २४६ में राजा श्रौर ई० पू० २२० में राजराजेश्वर हुआ था) चीनी इतिहासकारों ने 'प्रथम सार्वभौम राजराजेश्वर' की पदवी दी है।

· 'शि-हुर्यांग-ती' सिकन्दर से कहीं ऋषिक भाग्यशाली था। नृपति तथा सम्राट् दोनों की हैसियत से उसने ३६ वर्ष तक राज्य किया। उसके दृढ़ शासन-काल से चीन के निवासियों के लिए ऐक्य तथा समृद्धि का एक नया युग आरंभ हुआ। उत्तरीय मरुस्थल-निवासी हूणों के आक्रमणों का उसने यड़ी दृढ़ता से रोका और उनके आक्रमणों का अन्त करने के लिए उसने उस विशाल वस्तु का निर्माण आरम्भ किया जिसे हम 'चीन-देश की वड़ी दीवार' कहते हैं।

### इतिहास में रोम का पदार्पण

भारतीय पश्चिमोत्तर-सीमापान्त के महान् अवरोधीं श्रीर मध्यएशिया तथा भारत के पूर्व दिग्वर्ती देशों की पर्वतमालाग्रों के वास्तविक पार्थक्य के होते हुए भी, पाठक के। इन समस्त सम्यतात्रों के इतिहास में एक प्रकार का साधारण सामञ्जस्य दांष्टगोचर होगा। पहले तो हज़ारों वर्षों तक सौर्य पापाणी (Heliolithic) संस्कृति प्राचीन संसार की सारी गर्म और उपजाऊ तलैटियों में फैली, और फिर उसने अपनी विलयभा के चारों ओर मन्दिर परिपाटी श्रीर पुजारीसत्ता का विकास किया। प्रकार्यरूप से इस सम्यता के सर्वप्रथम निर्माता वही श्यामवर्ण लोग थे जिन्हें हमने ऊपर मनुप्यों की केन्द्र-जाति कहा है। फिर ऋतु-श्रनुसार घास-चारे के लिए देश-देशान्तरों में धमने-फिरनेवाली पशुचारगोपजीवी जातियों ने आकर इस आदिम सम्यता पर अपनी विशेपताओं और श्रिधिकतर श्रपनी भाषा द्वारा श्राधिपत्य जमाया । उन्होंने उसे श्रधीन कर रफर्ति दी श्रीर उससे स्वयं स्फर्ति पाकर वे लोग जहाँ तहाँ आवश्यकतानुसार उसका रूप वर्देलते रहे । मेसोपोटामिया में इलैमाइट (Elamite) जाति के परचात् सैमिटिक-जातीय लोगों ने श्रीर उनके अनन्तर नार्ड-जातीय, मेद, पारसीक और यूनानियों ने उसे उन्नत किया । ईजियन जाति में यह कार्य यूनानियों-द्वारा श्रीर भारत में श्रार्य-भाषा-भाषियों-द्वारा संवादित हुआ। पुरोहित-प्रधान मिस्रदेशीय सन्यता में विजेतायों का समावेश बहुत अधिक न ही पाया । चीन में हुए विजयी हुए और देश में उनके युल-मिल जाने के बाद वहाँ नये हूणों ने फिर इमले किये । जिस प्रकार ग्रीस (यूनान) श्रीर उत्तरीय भारत पर श्रायं-सभ्यता की, श्रीर मेसापोटामिया पर सैमिटिक-जानि की श्रीर उसके बाद श्रायों की छाप लगा. ठांक उसी प्रकार चीन-देश पर मंगोल-सभ्यता का श्राधिपत्य हो गया । जहाँ ये गये वहाँ इन पशुचारणोपजीवी जातियों ने बहुत कुछ नष्ट किया, किन्तु साथ ही उन्होंने सब कहीं स्वतन्त्र जिज्ञासा और नैतिक परिवर्तन के भावों का फैलाया । उन्होंने परम्परागत सनातन-विश्वासी पर शंकार्ये कीं, और मन्दिरों में दिवा ज्योनि पहुँचाई । उन्होंने अपने नेताओं श्रीर साथियों में से ऐसे पुरुषों के। राजा बनाया जो न तो देवता ही ये और न पुरोहित ।



ई० पू० छुठी शताब्दी के पश्चात् हमको सभी जगह पुरानी रूड़ियों का विष्वस श्रीर नवीन नैतिक एवं मानस्कि स्कूर्ति की जाग्रति दीख पड़ने लगती है। मानवजाति के महान् उन्नतिशील श्रान्दोलन में यह स्कूर्ति कभी विलुत नहीं हुई। श्राल्पसंख्यक शासनकर्ताश्रों श्रीर समृद्धिशाली लोगों में लिखने-पट्ने का चलन वढ़ रहा था श्रीर शिक्ता प्रात करना मुलभ होता जाता था। श्रव लिखना-पढ़ना पुरोहितों का मुर्राक्त रहस्य नहीं रह गया था। घोड़ों श्रीर सड़कों के कारण यात्रा श्रीर दुलाई में मुभीता होता गया। व्यापार में मुविधा के लिए मुद्रा की नई सरल विधि का स्थाविष्कार हुआ।

प्राचीन संसार के पूर्वतम कोण पर स्थित चीन से हांष्ट हटावर अब हम भूमध्य सागर के पश्चिमीय आधे भाग की ओर अपना ध्यान आकार्पत करते हैं। यहाँ हम एक ऐसे नगर का अभ्युदय देखते हैं जिसने अन्त में मनुष्य-जाति के जीवन पर बहुत बड़ा प्रभाव डाला। यह रोम नगर था।

इटली के सम्यन्ध में अभी तक हमने बहुत कम लिखा है। ई० पू० १००० से प्रथम इस देश में केवल पहाड़ और वन थे। यहाँ की आवादी बहुत कम थी। आर्य-भापा-भापी जार्तियों ने इस प्रायद्वीप, में बहुना आरम्भ किया और उन्होंने उसमें छोटे नगर तथा श्राम वसा लिये थे। उसका सुदूर दिल्णी छोर यूनानी उपिनवेशों से भरा पड़ा था। पिस्टम (Pnestam) के सुन्दर भग्नावशेष इन प्राचीन यूनानी उपिनवेशों की भव्यता और ऐश्वर्य का कुछ अंश आज दिन तक हम लोगों के लिए सुरिक्त रखे हुए हैं। ईजियन लोगों से कदाचित मिलती-जुलती व्रमुक्कन (Etruscan) नाम की एक अनार्य जाति प्रायद्वीप के मध्य भागों में वसी हुई थी। इसने आर्य जातियों को अधीन कर माने साधारण नियम का व्यतिक्रम कर दिया। इतिहास में जिस समय रोम सबसे पहले प्रकाश में आया उसी समय वह टाइवर नदी के एक घाट पर छोटी-सी व्यापारी-मंडी के रूप में था। यहाँ के निवासी लैटिन भाषा बोलते थे और उन पर एट्रस्कन राजा राज्य करते थे। प्राचीन विवरणों में रोम की स्थापना का समय ई० पू० ७५३ में बतलाया जाता है अर्थात् फिनिशियन नगर कार्थेज की नींव पड़ने के अर्ध-शताब्दी पश्चात् और मर्वप्रथम खील म्ययट के २३ वर्ष उपरान्त। परन्तु ई० पू० ७५३ से भी बहुत पहले की एट्रकन-समाधियाँ रोम के फ़ोरम में खुदाई करते समय मिली हैं।

ई० पू० की श्रत्यन्त महत्त्वपूर्ण छुठी शताब्दी में एट्रस्कन राजा निर्वास्ति हुए (ई० पू० ५१०) श्रीर रोमनगर प्रजा (न्तीवियन) पर प्रभुन्य जमानेवाले धनी (पेट्राश्चरन) कुटुम्बों का प्रजारंत्र वन गया। लैं.टन भाषा-भाषी होने के निवाय उसमें द्वीर श्रन्य यूनानी प्रजातन्त्रों में कोई भेद न था। कुछ शताब्दियों तक रोम का श्रान्तरिक इतिहास प्लीवियन लोगों के स्वतन्त्रता श्रीर शासनमें योग पाने के लिए लम्बे श्रीर लगातार प्रयत्नों की कहानी रहा । इन प्रयत्नों के ग्रीक उदाहरण हूँ इ लेना कठिन नहीं है । यूनानी लोग इन प्रयत्नों को राजतन्त्र श्रीर प्रजा-तन्त्र का संग्राम बतलाते थे । श्रन्त में प्लीवियन लोगों ने प्राचीन कुलीन कुटुम्बों के बहुत



कार्थं ज में प्राचीन रोमन जलाशयों के अवशिष्ट चिह्न

कुछ प्रतियन्थ तोड़ दिये श्रीर साधारण मामलों में उन्होंने पैट्रीशियन लोगों के समान श्रीधकार प्राप्त कर लिये। उन्होंने रोम की श्रलग रहने की श्रादत को बदल डाला श्रीर श्रीधकाधिक बाहरी लोगों को नागरिक बनाकर मिला लेना रोम के लिए संभव एवं श्राह्म बना दिया क्योंकि उस समय भी जब वह गृह-कलह में व्यस्त था वह (रोम) श्रपनी शिक्त का प्रसार दूर दूर तक कर रहा था।

रोम की शांक का विस्तार ई० पू० पाँचवीं शताब्दी में आरम्म हुआ! उस समय तक उसने एट्रस्कन लोगों से युद्ध — श्रीर अधिकत्तर असफल युद्ध — किये थे। रोम से कुछ ही मील दूर 'वीआई' का एट्रस्कन हुर्ग था जिन्हें रोमन लोग कभी हस्तगत न कर सके थे। ई० पू० ४७४ में एट्रस्कन लोगों पर एक वड़ी विपित्त आई। सिसली में साहराक्यूज़ (Syracuse) के यूनानियों ने उनका जहाज़ी वेड़ा नष्ट कर दिया। उसी समय नार्ड जातीय 'गॉल' नाम के आक्रमण्कारियों की एक लहर उत्तर से उन पर आ पड़ी। 'रोमन' और 'गॉल' दोनों के वीच में पड़कर एट्रस्कन परास्त हुए — और इतिहास से लुन हो गये। वीआई का दुर्ग रोम-निवासियों के हाथ में आ गया, परन्तु 'गॉल' उसी समय रोम पर चड़ आये और उन्होंने नगर के। लूट लिया (ई० पृ० ३६०)। फिर भी वे 'केपिटल' के। न ले सके। रात में उन्होंने केपिटल के उत्तर सावधान हो गये। अन्त में आक्रमण्कारियों के। घूस देकर शान्त किया गया और वे इटली के उत्तरीय भागों के। लाट गये।

गॉल लोगों के आक्रमण से रोम निर्वल होने के स्थान में अधिक सवल (पुष्ट) हुआ प्रतीत होता है। रोम-निवासियों ने एट्रस्कन लोगों का जीतकर अपने में सिम्मिलित कर लिया और 'आरनों' (Arno) से 'नेपल्स' (Napher) तक समस्त मध्य इटली में उनका अधिकार हो गया। ई० पू० ३०० से कुछ ही समय में यह सव हो गया। जिस समय 'मैसीडोनिया' और 'यूनान' में फिलिप की शक्ति का अभ्युदय हो रहा था और सिकंदर (Alexander) मिस और भारत पर आक्रमण कर रहा था, उस नमय इटली में रोमन लोग विजय-लाभ कर रहे थे। सिकंदर के साम्राज्य के छिन्न-भिन्न होने से रोम के लोग सम्य-संसार में महत्वपूर्ण समक्ते जाने लगे।

रोम-राज्य के उत्तर की श्रीर गॉल-जाति थी श्रीर दक्षिण में सिमली-डॉप तथा इटली प्रायद्वीप के दक्षिणी भाग में बृहत्तर यूनान (Magna Graem) नाम के यूनानी उपनिवेश थे। गॉल-जाति के लोग परिश्रमी श्रीर लड़ाकू थे श्रीर रोमन-जाति ने उनकी श्रोर को सीमा पर दुर्गों से सुरक्षित उपनिवेशों की एक श्रृङ्खला बना दी थी। दिल्ला देटेरन्टम (श्राधुनिक टेरेन्टो) श्रीर सिसली-द्वीप के साइराक्यूज़ श्रादि प्रमुख यूनानी नगर रोम पर श्राकमण करना तो दूर रहा स्वयमेव रोमन-लोगों से भयभीत रहते थे। इन नवीन विजेताओं के विरुद्ध वे वाहरी सहायता की प्रतीक्षा किया करते थे।

हम जपर वता ही चुके हैं कि सिकंदर का साम्राज्य किस प्रकार छिन-भिन्न हुत्र्या श्रोर वह किस प्रकार उसके सेनानायकां श्रोर साथियों में वट गया। इनमें किकंदर का एक कुटुम्बी पिरस (Pyrrhus) नामक युवक भी था जो ऐपिरस (Epirus) में वस गया

था। यह स्थान एडियाटिक समुद्र के पार इटली की एड़ी के ठीक सम्मुख स्थित है। इस
युवक की यह महस्वाकान्ना थी कि जिस प्रकार फिलिय ने सारे धूनान का एकीकरण करके
उमका नेतृन्व ग्रहण किया था उसी प्रकार वह बृहत्तर धूनान का एकीकरण करके टैरन्टम,
माडगक्यून इत्यादि का मरज्ञक क्यार स्वामी-सेनानायक वन जाय। उसके पास उस समय
एक बहुत निपुण व्यापुनिक सेना थी; उसमे पैदलों के न्यूह, मैसीडिनिया के आद्य रिसालों
के ममान ही अन्छे थिसली के रिसाले श्रीर वीस लड़ाकू हाथी थे। उसने इटली पर
व्याक्रमण किया और हरा क्रिया (ई० पू० २८०) और एस्क्यूलम (ई० पू० २७६) की दो
वड़ी लड़ाड़या मे रोमन लोगों का उखाड़ दिया। उन्हे उत्तर की श्रोर खदेड़ कर उसने
निमर्णा के यार्थीन करने की ठानी।

परन्तु उमकी इस चेटा के कारण उसकी मुठभेड़ कदा चिन् एक ऐसे शत्रु से हो गई जो उम ममय रोम से भी अधिक वन्नान् था। वह शत्रु फीनिशियन व्यासियों का कार्यें नगर था जो उम ममय कदा चिन् मंगर के नगरों में मन्ने बड़ा नगर था। सिसली कार्यें के अप्यन्त निकट है। इप कारण वहीं सिकंदर के समकत्त किमो पराक्रमी व्यक्ति का शासन रोमा कार्यें निनामा वा प्रतीय निर्म समभते थे। उन्हें याद था कि आबी शताब्दो पहले कार्यें ज को मानुनारी दायर को क्या दशा कर दी गई थो। अन्त्य उन्होंने रोम की मरान्यता जारी रचने के लए एक जहाज़ा बेड़ा भेज दिया जिपसे रोम लड़ने के लिए उन्मारित या विन्य हो जाय और साथ ही उन्होंने निरम के ममुद्री मार्ग भी रोक दिये। पिरस ने देशा कि रोमन लोग उम पर फिर आक्रमण कर रहे हैं। बेनीवेन्टम (eneventure) न्यान पर, ने ने तन श्रोर रोभ के बीच. उनके शिविरों पर आक्रमण करने में उसे बुरी तरह पीछे हटना पड़ा।

श्रीर श्रवानक उसे एक ऐसा ममाचार मिना जिनके कारण उसकी तुरन्त ऐपिरम लांट जना पड़ा। 'गांल' जात श्राने दक्षिण के देशी पर हमले किया करती थी। इस दार उन्हां श्राक्रमण इटनी की श्रीर नहीं था। राम-राज्य के मामा की क्रिलेक्ट्री श्रीर मुर्गाज है। तने के करण उनके लिए रीम पर चड़ाई करना श्राय बहुत कठन हो गया था। वे हते रहा (ता श्राय मर्थेषा श्रीर श्रामकात्मा है) में होकर में में होतिया श्रार ऐक्सिस पर श्राहमण हर हो थे। रीमन लोगा द्वारा हटाये जाने, कार्येज-निमानियों द्वारा समुद्र पर राह्य हों होने श्रीर स्पेटिंग में भाने जाति के श्राक्रमण का भय रहने के कारण, पिरम के जगना विचय राम देखना होड़ दिया; श्रीर वह स्वदेश के। लोट गया (इंग्यू २७५)। जलटमरूमध्य के उस पार सिसली में मसीना नामक यूनानी नगर था जो शीव ही समुद्री डाकुयों के एक दल के हाथ पड़ गया। कार्येज-निवासियों ने, जो कि पहले ही से सिसली के वास्तिवक अधिकारी थे और साइराक्यूज़ के मित्र थे, इन सामुद्रिक डाकुयों को हरा कर (ई० पू० २७०) वहाँ अपने सैनिकों का एक दल रख दिया। टाकुयों ने रोम-राज्य से सहायता की प्रार्थना की और रोम ने उनके निवेदन पर ध्यान भी दिया। इस भाँति मसीना जलडमरूमध्य के एक और की महान् व्यापारिक शिक्त कार्येज और दूसरी और के इन नृतन विजयी रोमन-लोगों में परस्पर विरोध आरम्भ हुया यौर दीनों एक दूसरे के सामने मैदान में प्रत्यक्त्य से आ गये।

#### ( २२ )

## राम श्रीर कार्थे ज

ईंना के एवं २६४ में रोम तथा कार्थें ज में घोर युद्ध प्रारम्भ हुया जिसे 'प्यूनिक युद्ध' कहते हैं। इनी वर्ष य्यरोक ने विहार में राज्य करना व्यारम्भ किया। शि-हुआंग-ती इस ममय वालक था। सिकन्दरिया (Alexandria) का पदार्थ-संग्रहालय उस समय भी युच्छा वैज्ञानिक कार्य कर रहा था। युग्न वर्षर जानीय गांल लोग एशिया माइनर में पहुँच गये थे व्याग परगमन से कर वम्ल कर रहे थे। पृथ्वी के भिन्न-भिन्न भाग व्यव भी एक दूनने ने व्याम्य दूरी पर थे। संभव है कि स्पेन, इटली, उत्तरीय व्यक्षीका और पश्चिमीय भूमध्यसागर में सैमिटिक शक्ति के व्यन्तिम गह, और व्यार्थ-भापा-भापियों के नवीन व्याग्तुक—रोम—में शताब्दी तक जा प्राग्त-घातक युद्ध होता रहा उसकी केवल संदिग्ध व्यान दूरम्थ जनश्र्तियां ही रोप मानव-जाति ने सुनी हों।

उम युद्ध के चिह्न उन प्रश्नों पर खंकित हैं जो खब भी संसार के। हिलाये दे रहे हैं। रोम ने कार्थें ज पर खबर्य विजय धात की, किन्तु खायों खीर रैमिटिक लोगों की प्रतिद्वन्द्विता ने खागे चलकर जैन्टील खीर यहूदियों के भगड़े का रूप धारण कर लिया। हमाग टितहाम खब उन घटनाओं के निकट खा रहा है जिनके परिणाम खीर जिनकी विकृति म्मृति के कारण खाज-कल के भगड़ों खीर बाट-विवादों में खब भी जीवन-राक्ति का गंचार हो जाता है खीर जिनके प्रभाव के कारण वे खिक्क पेचीदा खीर कठिन हो जाते हैं।

पथम प्यृतिक युद्ध मगीना के नमुद्री टाकुश्रों के कारण ईमा के पूर्व २६४ में प्रारंभ हुन्ना। दिन्तु बाद में यह माटराक्युल के युनानी राजा के राज्य के। छोड़कर समस्त मिमनी पर श्रीविष्ठार जमाने की चेष्टा में परिणत हो। गया। पहले ते। कार्थेज-नियानियों या ममुद्र पर श्रीविष्ठार था। उनके पाम बहु बहु लड़ाक जहाज़ थे। तब तक उतने बहु राजालों का विभी ने लिक तक न मुना था। उनमें टाँड् रोजेबलों की पीच पंक्तियों होतां थी श्रीर उनकी लम्बाई भी बहुत थी। दे। यानार्व्धा परले रीजमम के बुद्ध में बहु महाकृ पराहों में रेजेबलों श्री वीन ही पंक्तियों थी। परन्तु रोमन लोगों ने सामुद्रिक श्रामुभव की प्रारी के होते हुए भी श्रवस्य उरमाह से हिंसे कराड़ बनाने वा सकता किया जो कार्येज

के जहाज़ों की मात कर दें। उन्होंने अपनी नई नाविक सेना में मुख्य कर यूनानी नाविकों का भर्ती किया, और शत्रु के श्रेष्ठ नाविक परिचालन का जवाब देने के लिए उन्होंने शत्रु के



हैनियल यह मृति नेपल्स के राष्ट्रीय संप्रहालय में है

जहाज़ों के। सीचने के लिए लोहें के कौटो और उन गम्मियों का श्राविष्मार किया जिनके उपयोग से पालों के। घटा बड़ाकर जहाज़ का रुख़ शीधता से बढ़ला जा मरना था। जय कार्थेज के टलवाला कार्ड व्यक्ति रोमन जहाज़ के द ड़ों के। गिराने या काटने के लिए श्रागे यटता तो बड़े बड़े लोहे के के टोवाले श्रे 'कड़े उसे जकड़ लेते और रोमन मिगाही उमें मिलकर जहाज़ पर घमोट लेते। माटली (ई० पू० २६०) श्रीर ईक्नोमस (ई० पृ० २५६) की लड़ाइयों में कार्थेज-निवामी बहुत ही बुरी तरह से पराजित हुए। कार्येज के समीप उतरती हुई रोमन सेना की उन्होंने भगा दिया परन्तु पालमों में उनकी फिर गहरी हार हुई। यहाँ उनके एक सो चार हाथी छीन लिये गये जिनका जलूप रोम नगर के फोरम के नम्मुख होकर श्रमृतपूर्व समारोह के साथ निकाला गया। परन्तु इसके बाद रोम की दो हारे हुई श्रोर उनके श्रमन्तर रोम के भाग्य ने फिर पलटा खाया। रोमन लोगों ने एक श्रन्तिम प्रयल किया जिसमें उन्होंने कार्थेज के श्रन्तिम नाविक सैन्य दल के। टंगेशयन दीपममृह के युद्ध (ई० पू० २४१) में पराम्त कर दिया। कार्येज ने संधि की प्रार्थना की। मादराक्यूज़ के शासक हेरों के राज्य के। छोड़कर समस्त सिसली रोम के। वे दी गई।

रोम और कार्थंज में बाइम वर्ष पर्यन्त मेल रहा। दीनों ही अपने घर की आपितियों ने पीड़िन थे। इटली में गॉल लोग फिर दिल्ला की ओर अग्रसर होने लगे। यह भय होने लगा कि रोम नगर पर उनका अधिकार हो जायगा। परन्तु वे लोग तैलमन नामक नथान पर हर। दिये गये। इस समय रोम ने घवड़ा कर देवताओं के। नर्यल दी थी। रोम आल्ग्म पर्यत-श्रेणी तक यह गया और दिल्ला में उसने एड्रियाटिक मनुद्र के किनारे इलिरिया तक अपने राज्य का विस्तार कर लिया था। कार्थेज का एए क्लाहों तथा कार्मिका और मार्डिनिया के राज्य-विद्राह के कारण बहुत हा न पहुनी थी। उसमें रोम के समान ही फिर से पन्यने की शक्ति दिखलाई पड़ी। अन्त में रोमन लोगों ने इन दोनों वागी हींगों की अपने राज्य में मिला लिया। उसका यह कार्य पार्थें के कितार था।

पन्द्रह वर्षे तक दूसरा प्यूनिक युद्ध स्वयं इटली ही में लड़ता रहा। उसने ट्रांसीमियर भील श्रीर कैनी में रोमनों के बहुत बुरी तरह से हराया। जब तक वह इटली में लड़ा तब तक एक भी रोमन-सेना ऐसी न थी जिसने उसका सामना किया हो श्रीर परास्त न हुई हो। पर रोम की एक सेना मार्सेल पर उतर गई थी श्रीर पीछे से जाकर उसने स्पेन देश से हेनीवाल का सम्बन्ध विच्छेद कर दिया। उसके पास धेरा डालने का सामान न था। इस लए वह रोम पर श्रीकार न कर सका। किंतु जब उसं समाचार मिला कि उसके देश में न्यूमिं इयन जाति ने विद्रोह कर दिया है तो वह अपने नगर की रचा के लिए अफ़ीका लीटने को याध्य हुआ। एक रोमन-सेना अफ़ीका जा पहुँची श्रीर नगर की दीवाल के नींचे ही (ई० पू० २००) जामा नामक युद्ध में ज्येष्ठ संपियो एफ़्रीकेनस के हाथों हैनीवाल की प्रथम हार हुई। जामा के युद्ध ने द्वितीय प्यूनिक युद्ध का अन्त किया। कार्येज ने आत्मसमर्पण कर दिया। उनने अपना स्पेन देश का राज्य और अपना जहाज़ी वेड़ा शत्रु को श्रयंण कर दिया। उनने वहुत वड़ा हर्जाना दिया श्रीर रोमन लोगों की प्रतिहिंसा शांत करने के लिए वह हैनीवाल के। उनके सुपूर्व करने के तैयार हो गया। परन्तु हैनीवाल वचकर एश्रिया में भाग गया श्रीर वहाँ, कालान्तर में अपने के। निर्दय शत्रुओं के हायों में पड़ते देख, उनने विप खाकर प्राण त्याग दिया।

छुप्पन वर्ष तक रोम तथा उस श्रीहीन कार्थेज में परस्पर संधि रही। इस वीच में रोम ने अपना साम्राज्य विभक्त एवं अव्यवस्थित यूनान पर भी स्थापित कर लिया। उसने एशिया माइनर पर चढ़ाई की और सैल्यूकस वंश के राजा एएटओकस तृतीय के लीडिया के मैग्नेशिया नामक स्थान में परास्त कर दिया। उसने टीलेमी वरा-द्वारा शासित मिस्न-देश, पररीमम और एशिया माइनर के बहुतेरे छोटे छोटे राज्यों से भंत्री स्थापित की — अर्थात् आधुनिक परिभाषा में उन्हें अपना 'रक्षित राज्य' बना लिया।

इस वीच निर्वल एवं पराजित कार्यें ज थपनी कुछ पुरानी समृद्धि के। पुनः प्राप्त कर रहा या। उसके। इस प्रकार पनपते देख रोमन लोगों में ईप श्रीर भय के भाग जग उठे। श्रतीव चुद्र तथ। बनावटी भगड़ों श्रीर बहानों के श्राधार पर उन्होंने उस पर धादा कर दिया (ई० पू० १४९)। कार्येज बड़ी बीरता श्रीर हत्ता के साथ श्रपनी रक्षा करता रहा। यह बहुत दिनों तक घिरा रहा श्रीर श्रन्त में शत्रु ने उस पर श्रिषकार कर लिया (ई० पू० १४६)। छः दिन तक नगर की सड़कों पर युद्ध होता रहा;— श्रयांत् जनसंहार जारी रहा। यह मंहार श्रसाधारण रूप से नृशंस या। जिस समय दुर्ग शत्रु के श्रर्धान हुआ उन समय दारें लाख की जनसंख्या में से केवल पचास हज़ार लोग जीवित रह गये थे। ये दाम यनाकर वेच दिये गये। नगर जलाकर बहुत सांबधानी से नष्ट कर दिया गया। राज से काले

र्तेंटहरों पर हल चलवाकर उनमें वीज वो दिये गये श्रौर इस प्रकार नगर का मानों विधिपूर्वक नाश किया गया।

इम प्रकार तांसरा प्यूनिक युद्ध समाप्त हुआ। पाँच सौ वर्ष पूर्व पृथ्वी पर जितने मैं.मिटिक राज्य तथा नगर समृद्धि के। प्राप्त हुए ये अब उनमें से केवल एक छोटा-सा देश अपने देशी शासको के अवीन स्वतन्त्र रह गया था। यह यहूदिया था जिसने सिल्यूसिडों की अर्थानता ने अपने को मुक्त कर लिया था और जिस पर उस समय देशी मकावियनवंश



रे गोर गात कर रहे थे। उस नमय तक उसने अपनी बाठबिल की प्राय: समाप्त कर लिया था पीर बटरी समार के बंग-परस्तागत उन आचारों की, जिन्हें कि आज कल हम देखते हैं, या परिवास कर रहा था। यह स्वानाविक था कि ये कार्ये जियन, पिनीशियन और संमार में की हुए उनके अबद सजातीय नाई यहाँदिया की भाषा में (जो उनकी भाषा के समान हो थी। पीर इस प्राया तथा साहस्त्र के मिल्य में ऐक्पसूत का अनुभय करें। वे अब नी प्रियं कर समार के द्यानारी और महाजन थे। बास्त्र में सीमिटिक जाति का नाण रहान था। यह प्राया हो गई थी।

क्रियान प्रतियों के केन्द्र होने की श्रापेक्ष उनका एक निक्ष है। उं० पृ० ६५ के केमन केटी ने उनका परिकार कर किया। कुछ दिनों वद श्राप्त स्वनंत्र रहा श्रीर कर के (देनदी रह ५० के) केमन कोमी ने उस नगर का केस जाना श्रीर पीर सुद्ध के श्रमन्तर उस पर श्रिषकार कर लिया। उसका मंदिर नष्ट कर दिया गया। इसके पश्चात् ई० स० १३२ में वहाँ विद्रोह हुश्या। उसके नाश में जो कमी रह गई थी वह रोमन लोगों ने इस श्रवसर पर पूरी कर दी। जो जरूसलम नगर श्राज दिखलाई पड़ता है उसका निर्माण बाद के रोमन लोगों के राजत्वकाल में हुश्या था। रोमन-देवता ज्पिटर कैपिटोलिनस का मन्दिर पुराने मन्दिर के स्थान पर बना दिया गया श्रीर यह दियों के इस नगर में बसने का निष्ध कर दिया गया।

# रोम-साम्राज्य का श्रभ्युदय

यह नवीन रोमन साझाज्य, जो ईसवी पूर्व प्रथम तथा द्वितीय शताब्दी में पश्चिमीय जगा, पर अपना आधिन्त्य स्थापित करने के लिए अप्रसर हुआ, सम्य संप्तार के उन नमय के मभी महान् माझाज्यों से बहुत श्रंशों में भिन्न था। यह न तो पहले एक राजतन्त्र ही था श्रीर न किसी महान् विजेता ने इसका निर्माण ही किया था। प्रजातन्त्र राज्यों में यह सर्वप्रथम भी न था। पैरीक्लीज़ के समय में एथेन्स का श्रपने मित्र श्रीर प्रात्थित राज्यों पर आधिपन्य था, श्रीर रोम-जाति से अपने विध्वसकारी युद्ध में प्रवृत्त होने के समय काथेंज का भी सार्डिनिया और कार्सिका, मोरको, अलजीरिया, स्यूनिस, स्पेन तथा गिमली के श्रीथकाश पर शामन था। किर भी बस्तुतः यहीं सर्वप्रथम प्रजातन्त्र साम्राज्य था जो कि विनाश ने बचा श्रीर उत्तरोत्तर श्रपनी उन्नति करता रहा।

प्राचीन माहाज्यों की केन्द्र मिस तथा इराक की घाटियाँ थीं। इस नवीन राज्य जा केन्द्र इनकी ध्रपेता सुदूर पश्चिम में था। उसकी इस पश्चिमीय स्थिति हो हो होन जा प्रत्य नवीन प्रदेशों तथा जातियों के। सभ्य बनाने की शक्ति प्रदान ही। होम-नाहाज्य मानकों तथा हपेन तक विश्तृत हुआ, और तत्काल ही पश्चिमोत्तर जान में प्रापृतिक फान और बेलिजियम से ब्रिटेन तक तथा पूर्वोत्तर केन्या में हंगेरी और दिलगु हम तक पैल गया। परन्तु दूसरी और यह श्रपनी सत्ता के। मध्य एशिया और प्रत्य में हिंगर रंगने में कभी समर्थ न हुआ, क्योंकि वे उसके शासन-केन्द्र से प्रत्य प्रश्ने। प्रतः हममें बहुसंख्यक नवीन आर्यभाषा-भाषी नार्डिक-जातियों का समावेश रंगा समर के प्रायः समरत मृनानी जातियों का सम्मक्ष्य था। और इसकी जन-संख्या में प्रतः प्रयोगी माहाज्यों वी प्रपेटा हमें दिक तथा सीमिटक जाति के लोग कम थे।

जिस प्रकार कि उनसे पहले सुमेर-जाति के सेमिटिक विजेता। किंतु रोम-जाति ने श्रपने ही नगर में राज्य किया श्रीर कुछ शताब्दियों तक श्रपने ही विधानों का श्रनुसरण किया। ईसा के द्वितीय या तृतीय शताब्दी के पूर्व जिन लोगों ने उस पर कोई यिशेष मानसिक प्रभाव डाला वे केवल सजातीय श्रीर उनके समीपवर्ती यूनानी लोग थे। तात्पर्य यह कि रोम-साम्राज्य ही विशेष रूप से श्रार्य-संस्कृति के आधार पर एक विस्तृत राज्य के शासन करने का सर्वप्रथम-प्रयत्न था। यह साम्राज्य इतिहास में उस समय तक एक नया श्रादर्श श्रीर विस्तृत श्रार्यजातीय प्रजातन्त्र राज्य था। किसी शस्याधिष्ठातृ देवमन्दिर के चारों श्रीर वसी हुई राजधानी पर राज्य करनेवाले वैयक्तिक विजेता का प्राचीन श्रादर्श इस पर नहीं घटित होता था। रोमन लोगों के भी देवता श्रीर मन्दिर थे, परन्तु यूनानियों के देवताश्रों के समान उनके देवता श्रध मनुष्याकार, श्रमर तथा दिव्य श्रेष्ठ कुल के थे। रोमन-जाति में रक्तमेध श्रीर कभी कभी घोरतम विपत्ति श्रा पड़ने पर नर-मेध भी होता था। ये कार्य उन्होंने ऐट्रस्कन जाति के श्यामवर्ण गुकश्रों से सीखे होंगे। परन्तु जय तक रोम श्रपनी उन्नित की चरम सीमा के। नहीं पर कर गया तव तक रोम के इतिहास में न पुरोहितों ने कोई श्रधिक भाग लिया श्रीर न मन्दिरों ने ही।

राम-साम्राज्य की अपूर्व दृद्धि श्रानियन्त्रित था। रामन-जाति एक महान् शासन-सम्बन्धी प्रयोग में लग गई थी। उसे सफल प्रयोग नहीं कहा जा सकता। श्रात में उसका साम्राज्य पूर्णतया विलीन हो गया और प्रत्येक शताब्दी में उसका श्राकार-प्रकार बहुत कुछ बदलता रहा। बंगाल, मेसंगिटामिया और मिस्र जितना एक सहस्र वर्ष में बदले, उससे कहीं श्राधिक यह एक ही शताब्दी में बदल गया था। यह सर्वदा परिवर्तनशील रहा और कभी कोई हदता न शास कर सका।

एक प्रकार से यह प्रयोग असफल रहा श्रीर एक प्रकार से यह श्रभी तक श्रभूरा ही पड़ा है। यूरोप तथा श्रमरीका श्राज भी (उन) विश्वव्यापी राजनीति की पहेलिया का सुलभाने में व्यस्त हैं जिनका कि रोमन-जाति की सर्वश्रथम सामना करना पड़ा था।

इतिहास के विद्यार्थी की रोमन-जाति के राज्यकाल में होनेवाले राजनितिक महान् परिवर्तनों का ही नहीं वरन् सामाजिक तथा नैतिक विषयों के परिवर्तनों पर मी विचार करना चाहिए। अधिकांश व्यक्तियों की धारणा है कि रोम-राज्य एक मुन्यविध्यत, हिथर, हव, मुसंस्कृत और मुप्रतिष्ठित संस्था थी। लोगों के हृदय में रोम का जो महान्, निर्दय और उच भावों का चित्र है उसमें मैकाले के Lays of Ancient Rome और रोम-जाति के केटो (Cato), नीपियस, जलियस सीज़र, टायोझीटियन; महान् कान्सटेनटाइन, रोम की विजयों, वन्तुताओं, शन्तादि से युक्त ग्लेडिएटर योद्याओं के इन्द्रयुदों और धर्म पर

प्राग् उत्सर्ग करनेवाले ईसाइयों—इन सबका संमिश्रग् है। इस चित्र के बहुत-से श्रंशों का विश्लेषण् करना त्रावश्यक है। ये श्रंश रोम के परिवर्तनशील इतिहास के भिन्न भिन्न युगों से लेकर इकट्ठे किये गये हैं। श्रीर ये युग त्रापस में एक दूसरे से उतने से भी श्रिक्त भिन्न हैं जितना कि श्राज का लंदन ग्यारहवीं शताब्दी के लंदन से भिन्न है।

राम-साम्राज्य की उन्नति के। हम बहुत सुगमता से चार कालों में विभक्त कर सकते हैं। प्रथम काल ईसा से ३९० वर्ष पूर्व प्रारम्भ हुआ और २४० ई० पू० अर्थात् रोम-कार्यंज-यद की समाप्ति तक रहा। इस काल को हम परिपक्व अर्थात एकी-करण प्रजातन्त्र (Assimilative Republic) युग कह सकते हैं। संभवतः रोम के इतिहास में सर्वश्रेष्ठ युग यही था जिसमें रोम की विशेषताएँ भर्ताभाँति दिखलाई पडती हैं। रोम के कुर्तान वर्ग और जनसाधारण के प्राचीन कलह का अंत हो रहा था। श्रीर ऐट्रस्कन (Etruscan) जाति से जो भय बना रहता था उसका भी श्रंत हो गया था। इस समय प्रजा भी न वहत धनाढ्य ही थी श्रीर न निधंन ही, श्रीर जनता भी सार्वजनिक भावों से त्र्योतप्रोत हो रही थी। जो दशा सन् १९०० से प्रथम 'वोत्रर'-जाति के प्रजातन्त्र की र्दाक्षणी श्रफ्रीका में थी, श्रथवा सन् १८००-१८५० तक जो दशा संयुक्तराष्ट्र के उत्तरीय राज्यों की रही, वहीं दशा इस समय रोम के प्रजातन्त्र की थी। अर्थात् यह भी उन्हीं की भाँति स्वतन्त्र कृपकों का प्रजातन्त्र था। इस स्थिति के प्रारम्भ में रोम एक छे।टा-सा राज्य था जिसका कि खेत्रफल कठिनता से वीस वर्ग-मील होगा ! इसने निकट के वरावर-वाले प्रवल राज्यों के। हरा ते। दिया किंतु उनका विष्वंस न कर अपने में। भेता लिया था। शताब्दियों के गृह-कलह ने यहाँ को जनता का समभौता करने और दूसरों की वात मानने का अभ्यस्त कर दिया था। कुञ्ज पराजित नगर तो रोमन-जाति में पूर्णरूप से मिल-जुल गये थे और उन्होंने वहाँ के शासन में मताधिकार प्राप्त कर लिया था, और कुछ नगरों ने अपना शासन तो रक्ता किंत रोम-राज्य से वैत्राहिक तथा वाणिज्य-विपयक अधिकार प्राप्त कर लिये । इसी समय पूर्ण अधिकारप्राप्त नागरिकों के सैन्य के दल सैनिक महत्त्व के स्थलों पर निरुक्त कर दिये गये। श्रोर नव-विजित जातियों में विभिन्न-श्राधकारों से युक्त उपनिवेश भी स्थापित किये गये। वड़ी बड़ी सड़कें भी बना दी गई थीं। इस नीति का श्रनिशर्य फत्त यह हुआ कि सारी इटर्जी में लै.टेन सभ्यता फैल गई। ई० पू० ८९ में इटली के समस्त स्वतन्त्र निवासी रोम-नगर के नागरिक हो गये। सम्रूणं रोमन साम्राज्य श्रन्त में एक विस्तृत नगर हो गया। २१२ ई० में समस्त साद्राज्य के प्रत्येक स्वतन्त्र मनुष्य के नागरिकता के अधिकार दे दिये गये। ये वे अधिकार ये जिन्हें प्राप्त करने पर काई भी व्यक्ति रोम के नगर-परिपद में अपना मत दे सकता था।

समस्त प्रधीन राज्यों तथा नगरों में यह नागरिकता का प्रसरण रोम-राज्य के विस्तार का एक विशेष साधन था। इसने विजेताओं की विजय करने की प्राचीन परिषाटी तथा समीकरण-पद्धति के। पलट दिया। रोमन प्रथा के श्रनुसार विजेता विजितों का (सिम्मिश्रित) एक मेल कर लेते थे।

रोमन लोगों ने अपना विस्तार करने का एक ढँग निकाल लिया था। अर्थात् वह अपने अधीन नगरों और देशों के कुल निवासियों का रोम की नागरिकता के अधिकार दे देते थे। यह तरकीय पुराने ढँग के विपरीत थी क्योंकि इससे पहले विजयी लोग किसी देश का जीत कर उसमें वस जाते थे और विजेता लोगों में बुल-मिलकर खप जाते थे। किंतु रोमन लोगों का जो ढँग था उससे विजेता लोग जीते हुए लोगों के अपने में मिला लेते थे।

पहले प्यनिक युद्ध और सिंसिली पर अधिकार कर लेने के बाद, विजित लोगों का श्रपने में मिला लेने का यह ढँग तो चलता ही रहा किंत उसके साथ ही साथ एक नया ढँग भी चल पड़ा । सित्मिली के साथ यही नया ढँग वर्ता गया । उसे जीता हुया लूट का माल समभ लिया गया । यह घोषित कर दिया गया कि सिसिली रामन लोगों की जायदाट है। उसकी उपजाक भूमि और उसके परिश्रमी निवासियों के द्वारा रोम की संपत्ति और वैभव बड़ाये जाने लगे। पैट्रीशियन (कुत्तीन लोग) श्रीर निम्नश्रेणी के प्रभावशाली व्यक्ति सिसिली से श्रानेशाली अधिकांश संगत्ति दया बैठे। दूर देशों से युद्धों के कारण बहुत-ते दास भी पकड़ कर आने लगे। प्रयम प्यूनिक-युद्ध के पहले रोमन प्रजातंत्र में प्रधिकांश जन संख्या उन नागरिकों की थी जो किसान थे। यह उनका कर्तव्य श्रीर श्रीधकार था कि वे सेना में भर्ती होकर प्रजातंत्र के लिए लड़ें। किंतु जब वे यहत दिनों तक बाहर रहे तो उनके खेतों पर ऋण चढ़ गया और उनकी अनुपत्थिति में उनके देश में बहुत से दासी के। रख कर उनके द्वारा खेतां कराने की प्रया चल पड़ी। जब ने लौट कर प्राये ती उन्होंने देखा कि उनके खेतों की उपन का बाज़ार में सि.सली और अपने ही देश की उन ज़मीदारियों की उपज का सामना करना पड़ता है जिनमें दासों के द्वारा बहुत सरते ही में पैदाबार हा जाती है। समय बदल गया था। प्रजातंत्र का स्वस्तर बदल गया था। केवल सिसिली ही रोम के अधिकार में नहीं आ गया था किंदु साधारण नागरिक धनी महाजनों श्रीर धनी प्रतिद्वन्दियों के वश में हो गये थे । रोम ने श्राने दुवरे उपक्रम में पदार्पण कर लिया था-श्रयात वह साहसी श्रीर सहेवान धनियों का प्रजातंत्र है। गया था।

रोम के सैनिक किसान २०० वर्ष स्वातन्त्र्य तथा श्राने राज्य के शासन में भाग पाने के लिए युद्ध करते रहे। इन श्रीधकारों का उन्होंने १०० वर्ष तक उपनोग किया। प्रथम प्यूनिक-युद्ध ने इनके। नष्ट-भ्रष्ट कर डाला और उनके वे सब श्रिधिकार श्रीर स्वत्व छीन लिये जो उन्होंने इतने दिनों के उद्योग से पाये थे।

इनके मताधिकारो का मूल्य भी कुछ न रह गया। रोम प्रजातन्त्र की शासन-संस्थायें गिनती में दो थीं। पहली और अधिक महत्त्वशाली सभा सिनेट (Senate) कहलाती थी। आरम्भ में तो यह सभा पैट्रीशियन (कुलीन) लोगों की संस्था थी किंतु बाद में यह सब प्रकार के प्रमुख पुरुषों की सभा हो गई। इसे कौंसल, सैंसर आदि उच अधिकारी आमंत्रित करते थे। ब्रिटिश हाउस ऑफ लाड स की भाँति यह संस्था वड़े ज़मींदारों, प्रधान राजनीतिजों, बड़े बड़े ब्यापारियों और ऐसे ही अन्य लोगों की संस्था बन गई।



रोम का फ़ोरम (यह उसकी वर्तमान दशा है।)

यह संस्था श्रमेरिकन सिनेट की श्रपेक्षा ब्रिटिश हाउस श्रॉफ़ लार्ड्स से श्रिधिक मिलती थी। प्यूनिक-युद्धों के उपरान्त तीन शताब्दियों तक यह रोम के राजनैतिक विचार तथा कार्य की केन्द्र रही। दूसरी संस्था (the Popular Assembly) जनसाधारण सभा थी। यह रोम के समस्त नागरिकों की संस्था समभी

जाती थी। जब तक रोम २० वर्ग-मील का एक छोटा-मा राज्य था, तब तक यह संभव था कि इस प्रकार की संख्या काम कर सके परन्तु जब रोम की नागरिकता इटली की सीमाओं का श्रतिक्रमण करके श्रागे फैल गई तब यह नितान्त श्रसम्भव हो गया। कैपटोल (रोम के आराध्यदेव जिपटर के मंदिर) तथा नगर की दीवालों पर से श्रद्धध्वनि-द्वारा घोषित की गई इसकी सभाये अधिकाधिक राजनैतिक—तथा नगर के श्रधम मनुष्यों की

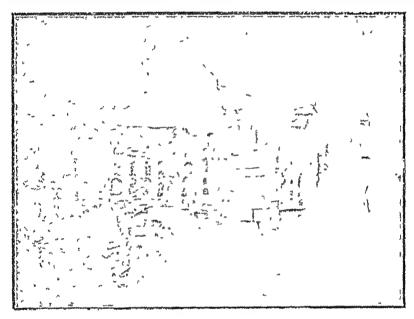

रोमन शासन के चिह्न ट्यूनिस में कुलीशियम के खंडहर

समितियाँ हो गर्ट । ई० पू० चौथी शताब्दी में सर्वसाधारण के स्वन्यां तथा व्याधनारों की यह एक समर्थ प्रतिनिधिस्वरूपा जनसाधारण-सभा 'सीनेट' (मंत्रिमंटल) के लिए बहुत बड़ी प्रतिवन्धन (सिंह) हुईं। प्यूनिक-युद्धों के समात होने ही बह एक पराजित 'ले। ह-नियन्त्रण' के नि:तन्त्र रोप भाग-सी हो गई थी, और बड़े लोगी पर कोई पर्यान न्यायो। चन प्रतिवन्ध नहीं रह गया था।

रोमन प्रजातन्त्र राज्य मे प्रतिनिधि-तन्त्र शासन-प्रणाली का स्त्रपात कभी नहीं हुआ । किसी को इस बात का ध्यान नहीं आया कि नागरिकों का मत-प्रदर्शन करने के लिए उनके प्रतिनिधियों को चुनना चाहिए । विद्यार्थीं के लिए ध्यान रखने की यह एक मुख्य वात है । यह (Popular Assembly) जनसाधारण सभा (The American House of Representationes) अमेरिकन प्रतिनिधि-संघ अथवा (The British House of Commons) इँगलिस्तान के जनसंघ के समान कभी नहीं हुई । सिद्धान्तरूप से वह संपूर्ण नागरिकों की सभा समभी जाती थीं पर व्यावहारिकरूप से वह नगएय हो गई थी ।



वगदाद के निकट सिसिफन में विशाल रोमन मेहराव

यतः दितीय प्यूनिक-युद्ध के पश्चात् रोम-साम्राज्य के साधारण नागरिक श्रत्यन्त दीन यवस्था में हो गये थे। वे निर्धन हो गये थे। उनके कृषिक्तेत्र बहुधा नष्ट हो चुके थे श्रीर दासों के कारण उन्हें खेती से लाभ उठाना श्रमंभव हो गया था। श्रीर इन किंदिनाइयों को दूर करने के लिए उनके पास कोई राजनैतिक वल नहीं रह गया था। किसी प्रकार के राजनैतिक साधन के न होने पर जनता के पास श्रपना श्रमिप्राय व्यक्त करने के लिए केवल हड़ताल श्रीर विद्रोह ही एक-मात्र साधन होते हैं। जहीं तक आन्तरिक राजनीति का सम्बन्ध है वहाँ तक ई० पू० प्रथम श्रीर दितीय शताब्दियों

का इतिहास श्रास्तल राजियद्रोहात्मक उत्थान की कथा है। इस इतिहास का श्राकार इतना छोटा है कि उसके कारण हम यहाँ उस समय के जिटल भगाउँ, ज़र्मादारियों को नष्ट करके किसान को फिर से घरती दिलाने के प्रयत्नों श्रोर संपूर्ण श्रयवा श्रंशरूप में श्रूण विलुत करा देने के प्रस्तावों का वर्णन नहीं कर सकते। उस समय विद्रोह श्रोर यहयुद्ध हो रहे थे। ई० पू० ७३ में स्पार्टेंकस के नेतृत्व में दासों ने एक बड़ा विष्लय कर दिया जिसके कारण इटली की विपत्तियों श्रीर वड़ गई। इटली के दासों को इस विष्लव में कुछ सफलता भी हुई क्योंकि उनमें वे लोग भी ये जिन्हें ग्लेडिटियरों के दंगलां के लिए शस्त्र-शिक्षा दी गई थी। विस्यूवियस के मुख में, जो उस समय एक शान्त ज्वालामुखी पर्वत प्रतित होता था, स्पार्टेंकस जा डटा श्रीर चहाँ से यह दो वर्ष तक युद्ध करता रहा। श्रन्त में इस विद्रोह की पराजय हुई श्रीर उसका दमन भीपण व्रशंसता से किया गया। स्पार्टेंकस के ६०० श्रनुयायी पकड़े गये श्रीर रोम से दिल्ला की श्रार जानेवाले बृहत् राजपथ (Appian Way) में वे श्रली पर चढ़ा दिये गये।

जनसाधारण ने उन शक्तियों के विरुद्ध जो उसे श्राकान्त तथा पददलित कर रही थीं कभी सिर नहीं उठाया। परन्तु ये बड़े धनी लोग जो कि जनसाधारण का दमन कर रहे थे श्रपने पराभवकाल में भी रोम-ससार में एक नई शक्ति का निर्माण कर रहे थे जिसने श्रागे चलकर स्वयं उनको और जनसाधारण को दवा दिया। वह शक्ति थी—सेना।

दितीय प्यूनिक-युद्ध से पहले रोम में स्वतंत्र किसानों को आवश्यकतानुसार घुलाकर सेना तैयार कर ली जावी थी। ये किसान अपनी हैं स्वियंत के अनुसार घोड़ों पर चढ़कर अथवा पैदल युद्ध में लड़ने जाते थे। समीपवर्ती युद्धों के लिए यह तेना बहुत अच्छी थी, परन्तु वह इस योग्य न थी कि सुदूर देशों में जाकर धेर्य के साथ बहुत दिनों तक लड़ाद्यौं लड़ सके। इसके अतिरिक्त जब दासों की संख्या बढ़ी और ज़मीदारियों की दृढि होने लगी तब स्वतंत्रभाव से लड़नेवाले किसान भी कम मिलने लगे। मैरियल नामक एक लोक-प्रिय नेता ने एक नवीन उपाय निकाला। कार्योजियन सम्यता के नष्ट होने के उपरान्त उत्तरी अफ़ीका में न्यूमीडिया नामक एक अर्ध बर्वर राज्य स्थापित हो गया था। रोम-साम्राज्य का इस राज्य के राजा खुगुरथा के साथ युद्ध छिड़ गया और उसे पराजित करने में उसको बहुत वड़ी किटनाइयों का सामना करना पड़ा। इस अपकीर्तिकारक युद्ध को समाम करने के लिए जनता ने मैरियस को 'कींसल' पद पर नियुक्त कर दिया। उसने वैतानक सेना की नियुक्ति करके और उसे कड़ी कवायद-द्वारा युद्ध-शिक्षा देश इस युद्ध का अन्त किया। खुगुरथा जंशीरों में बींधकर (ई० पू० १०६) रोम लाया गया। मैरियस अपने पद की अविध के समात हो लाने पर भी अपनी नवीन नेना के भराते वेड़ार्ता

रीति से अपने पद पर बना रहा। रोम में ऐसी कोई शक्ति न थी जो उसे उस पद से निकाल सकती।

मैरियस के समय से ही रोम-शक्ति के विकास के तृतीय उपक्रम-सेनापतियों के प्रजातंत्र--का प्रारम्भ हुत्रा । इस समय उस युग का प्रारम्भ होता है जिसमें वैतिनिक सेना के नेता रोमन जगत् के आधिपत्य के लिए आपस में लड़े थे। मैरियस का विरोधी सुला नामक एक कुलीन बरा का व्यक्ति था जो अफ्रीका के युद्ध में उसके नीचे काम कर चुका था। दोनों ही ने अवसर पाने पर अपने राजनैतिक विपक्तियों का घोर संहार किया। हज़ारों मनुष्यों को निर्वासित कर दिया गया अथवा उनका वध कर डाला गया और उनकी भृ-सं इति वेच डाली गई। इन दोनों के नृशंसतापूर्ण विरोध तथा स्पाटेंकस के राजविष्लव की वीभत्सता के वाद वह युग आया जिसमें ल्यूकुलस और महान् पॉम्पियाई, कैंसस और जुलियस सीज़र सेनाओं के अधिपति थे और राज्य के कायों का नियन्त्रण करते थे। कैंसस ने स्पाटेंकस को पराजित किया था। ल्यूकुलस ने एशिया माइनर को जीत कर ग्रामींनिया में प्रवेश किया श्रीर श्रपार धन-संपत्ति की संचित करके श्रन्त में वह एकान्त जीवन व्यतीत करने लगा। झैसस और आगे बढ़ गया। उसने फ़ारस पर धावा किया किन्तु पार्थियन लोगों ने उसे हराकर मार डाला । पॉम्पियाई श्रोर जूलियस सीज़र की प्रतिद्वद्विता बहुत दिनों तक चली। किन्तु अन्त में पॉम्पियाई को ज्लियस सीज़र ने हरा दिया श्रीर वह (गॅरियवाई) मिस्र देश में मारा गया। इस प्रकार जूलियस सीज़र रोम-जगत् का एकमात्र श्रधीश्वर वन गया।

ज्ञालयस सीज़र के व्यक्तित्व ने मनुष्य की कल्पना को जितना उत्तेजित किया है उतना गुण या वास्तिकि महत्त्व उसमें न था। वह एक कथानक और सकितिक चिह्न हो गया है। हमारे लिए उसका महत्त्व मुख्यकर यह है कि वह सैनिक महत्त्वाकां ज्ञिर आरिमिक साम्राज्य के बीच में आकर दोनों युगों को स्पष्ट कर देता है। आरिमिक साम्राज्य रोमन विकास का च.था चरण है क्योंकि घोर आर्थिक तथा राजनैतिक विद्योभ, यह-युद्ध और सामाजिक पतन के होते हुए भी, इसी काल में रोम-राज्य की सीमायें आगे विस्तृत हुई और ई० पृ० १०० के लगभग अपनी पराकाष्टा पर पहुँच गई। दितीय प्यृनिक-युद्ध के मध्य में जब रोम की पराजय का सन्देह होने लगा था तब ऐसा मालूम पड़ता था कि रोम का हास हो रहा है। और मैरियस-दारा सेना के पुनर्निर्माण के पूर्व तो उसकी शिक्त का लोग प्रत्यन्त-सा मालूम पड़ता था। त्याटेंकस के विद्रोह ने रोम के विकास में तृतीय चरण का आरम्भ किया। जिलयस सीज़र ने गॉल में—जो आधुनिक फांस और वेल्जियम ई—एक सेनावित के रूप में ख्याति प्रात की। (इस देश में रहनेवाली प्रधान जातियाँ

उन गॉल लोगों की माँति कैल्टिक-वंश की थीं जो कुछ समय तक उत्तरी इटली पर अधिकार जमाये हुए थे और वाद को एशिया माइनर को जीत कर गेलेशियन नाम से वहाँ वस गये थे।) गॉल लोगो ने जर्मनी पर आक्रमण किया किन्तु जलियस सीज़र ने उनको हरा कर भगा दिया और उस देश को रोमन साम्राज्य में मिला लिया। वह दो बार 'डोवर' के जलग्रीय को पार कर ब्रिटेन गया (ई० पू० ५४ और ५५)। किन्तु वहाँ उसने कोई स्थायी विजय नहीं की। इसी वीच महान् पाम्पियाई कैस्पियन सागर के पूर्व तक रोम के विजित प्रदेशों को दृष्ठ कर रहा था।

इस समय श्रर्थात् ई० पू० पहली शताब्दी के मध्य में रोम के शासन का नाममात्र का केन्द्र अब भी सिनेट ही था। कांसल और दूसरे कर्मचारियों की निवृक्ति उसी की ब्रांर से होती थी तथा अधिकार आदि अब भी उसी के नाम से दिये जाते थे। आर इस समय कुछ राजनीतिश--जिनमें सिसरी सबसे महत्त्वपूर्ण व्यक्ति था-रोम-प्रजातंत्र की उच्च परंपरात्रों के। सरक्षित रखन और उसके क़ानुनों के। लोगों से पालन कराने के लिए भरपूर प्रयत्न कर रहे थे। परन्तु स्वतंत्र किसानों के लुप्त हो जाने के साथ ही इटली से नागरिकता का भाव भी जाता रहा था। ऋव यह दासों तथा दरिद्र लोगों का देश हो गया था जिनमें न तो स्वतन्त्रता के भाव को समभाने की शक्ति ही थी श्रीर न उसकी इच्छा ही । निनेट के प्रजातन्त्रवादी नेतात्रों के। किसी भी शक्ति का सहारा न था किन्तु इन बहे बहे महत्त्वाकार्जी साहसी लोगों के साथ--जिन्हें वे डरते थे और वश में रखने की इच्छा करते ये--- ग्रमंख्य सैन्य-दल था। सिनेट का र्व्यातक्रमण करके कैसस श्रीर पॉम्पियाई तथा नीज़र (प्रथम शासकत्रय) ने साम्राज्य के शासन का परस्तर वाँट लिया। थोड़े दिनो बाद जब कैंमन सुद्रवर्ती केरी में पार्थियनों-द्वारा मार टाला गया तब पॉम्पियाई और सीज़र में ऋगटा खड़ा हो गया । पांस्पियाई ने प्रजातन्त्र का पत्त ग्रहण किया । मिनेट की ध्राजायों वा उल्लङ्घन करने श्रीर क्रानृन तोड़ने के श्रपराध में सीवर पर श्रामयोग चलाने के लिए क्रानृन वनाये गये ।

सेना-नायकों के। श्रपने हल के की सीमा के बाहर सेना ले जाना क़ानृत से मना था, श्रीर सीज़र के हल के तथा इटली के मध्य की सीमा 'रुविकन' नामक स्थान थी। ई० ए० ४९ में उसने रुविकन की सीमा—यह कहते हुए कि "श्रव मैंने पौसा फेंक दिया है"—पार करके पॉम्पियाई श्रीर रोम पर चड़ाई कर दी।

श्रतित काल से रोम में घोर सैनिक संकट के उपस्थित होने पर हिक्टेटर (एकाधिगति) के चुनने की प्रथा थी जिसे संकटवेला में शानन करने के लिए अर्जर्गन अधिकार दे दिये जाते थे। पौम्पियाई कें। हरा देने के बाद सीज़र प्रथम तो दन वर्ष कें लिए, श्रीर फिर जीवन भर के लिए (ई० पू० ४५ में), डिक्टेटर चुन लिया गया। वास्तव में वह श्रपने जीवन-काल के लिए साम्राज्य भर का सम्राट् वना दिया गया था। पाँच शताब्दी पूर्व ऐट्रक्सन' जाति के विहिष्करण के समय से रोमवाले। केा 'राजा' नाम से घृणा थी।

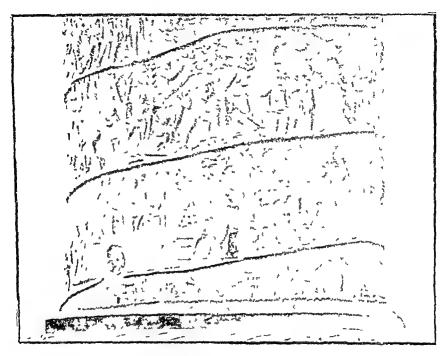

रोम में ट्रेजन की लाट इसमें डेशिया श्रादि स्थानों की उसकी विजय दिखलाई गई हैं।

सीज़र ने राजा होना श्रस्त्रीकार कर दिया परन्तु उसने सिंहासन तथा शासन-दएड प्रहण कर लिये। पॉम्पियां के पराभव के वाद सीज़र मिस्र देश के। गया श्रोर यहाँ टौलेमी वंश की श्रांतिम वंशजा क्रियोंपेट्रा से उसका प्रेम हो। गया। वह मिस्र की ''देवी रानी'' समभी जाती थी। ऐसा प्रतीत होता है कि उसने उसका मिस्तिष्क पूर्णरूप से फेर दिया था। रोम लीटने पर वह मिस्र की ''टेवी रानी'' का विचार, श्रपने साथ लेता याया। उसकी मूर्ति — 'ग्रजेय ईश्वर के प्रति' इस लेख-पंक्ति के साथ एक मन्दिर में स्थापित की गई। यनितम

विरोध में रोम का मरणासन्न प्रजातन्त्र-बाद उत्तेजित हो उठा श्रौर सिनेट-भवन में उसके प्रतिद्वंद्वी महान् पॉम्पियाई की मूर्ति के नीचे ही सीज़र की हत्या कर डाली गई।

ऐश्वर्याकां ची पुरुपों की यह लड़ाई तेरह वर्षों तक श्रीर चली । तत्पर्चात् एक दूसरी शासकत्रयी—लैपिडस, मार्क एन्टोनी श्रीर श्राक्टेवियन सीज़र की —स्थापित हुई । इसमें यह सबसे पिछला जूलियस सीज़र का भतीजा था । श्राक्टेवियन ने श्रपने चाचा की मौति निर्धन एवं सुदृढ़ पिश्चमीय प्रान्त ले लिये जहा बहुत श्रच्छी सेना भर्ती की जाती थी । ई० पू० ३१ में उसने श्रपने एक-मात्र शिक्तशाली प्रतिद्वंदी—मार्क एन्टोनी—को एक्टियम के नाविक श्रुद्ध में परास्त किया श्रीर वह रोमन संसार का एकच्छत्र शासक वन गया । परन्तु श्राक्टेवियन जूलियस सीज़र से नितान्त भिन्न प्रकृति का पुरुप था । उसे राजाधिराज श्रथवा ईश्वर वनने की मूर्खतापूर्ण लालसा न थी । उसके कोई प्रेयसी रानी न थी जिसे प्रसन्न करने की उसे इच्छा होती । उसने रोम-निवासियों तथा सिनेट मंत्रिमंडल को फिर से स्वतन्त्रता दे दी । इसके वदले में छतज़ सिनेट ने उसे विविध श्रिषकारों के कृत्रिम स्वरुपों के स्थान पर वास्तविक शक्ति प्रदान की । वह राजा नहीं किन्तु प्रिन्सेप्स श्रीर श्रागस्टस कहलाता था । वह रोम-सम्राटों में प्रथम सम्राट् श्रगस्टस सीज़र हुआ (ई० पू० २७ से १४ ई० तक) ।

उसके बाद टाइबीरियस सीज़र हुन्ना (ई० पू० १४ से ३७ तक) श्रीर उसके बाद कैलिगुला, झाडियस, नीरा, श्रीर इसी प्रकार ट्रेजन (ई० ९८) तक हुए। फिर हेड्रियन (ई० ११७), एन्टोनीयस पायस (ई० १३८) श्रीर मारकस श्रीरिलियस (ई० १६१ से १८० तक) हुए। ये सब सम्राट् सैनिक सम्राट् ये श्रीर सैनिकों ने ही उन्हें सम्राट् बनाया, श्रीर इनमें से कुछ को सैनिकों ने ही नष्ट कर दिया। धीरे धीरे सिनेट रोम के हितहास से लुन हो गया श्रीर उसका स्थान सम्राट् श्रीर उसके राजकर्मचारियों ने ले लिया। इस समय साम्राज्य श्रपनी चरम सीमा पर पहुँच गया था। ब्रिटेन का श्रिष्कांश भाग रोमन साम्राज्य श्रपनी चरम सीमा पर पहुँच गया था। ब्रिटेन का श्रिष्कांश भाग रोमन साम्राज्य में सिम्मिलित कर लिया गया था। ट्रान्सिलवेनिया भी मिला लिया गया था किन्तु उसका नाम उस समय डेसिया रक्खा गया। ट्रेजन ने यूफेटीज़ नदीं को पार कर डाला था। हेड्रियन का एक काम हमें प्राचीन संसार के दूसरे छोर पर घटित हुई बातों की याद दिलाता है। शी-हुन्त्रांग-ती के समान इस सम्राट् ने भी उत्तरीय वर्षर-जाति का श्राक्रमण रोकने के लिए श्रवरोधक दीवार्ले वनवाई थीं। एक दीवार विटेन में बनाई गई। उसने राइन तथा डैन्यून के मध्य एक दूसरा श्रवरोध वनवाया। उसने उनमें से कुछ स्थानों को छोड़ दिया जो ट्रेजन ने जीते थे।

रोमन साम्राज्य के विस्तार का श्रव श्रन्त हो गया था।

## रोम श्रीर चीन के बीव

ई० पू० द्वितीय और प्रथम शताब्दियाँ मानव-इतिहास में एक नवीन युग का निरूपण करती हैं। अब मैसेापोटामिया (इराक) और पूर्वीय मूमध्यसागर राजनीति अथवा सम्यता की दृष्टि से महत्त्व के केन्द्र न रह गये थे। मैसेापोटामिया (इराक) और ईजिप्ट (मिस्र) दोनों अब भी उपजाक समृद्धिशाली और घने बसे हुए थे। परन्तु वे अब संसार के प्रधान प्रदेशों में न थे। शक्ति अब पश्चिम तथा पूर्व की ओर प्रवाहित है। गई थी। नवीन रोमन साम्राज्य और पुनकत्थानशील चीन-साम्राज्य—ये दोनों साम्राज्य अब संसार का शासन कर रहे थे। रोम ने अवनी शिक्त यूफ्रेटीज़ (दजला नदी तक बढ़ा ली थी, परन्तु इस सीमा के। अतिक्रमण करने में वह कभी समर्थ न हुआ। यह सीमा अत्यन्त दूरी पर थी। यूफ्रेटीज़ नदीं के उस पार सैल्यूक्स वंश का प्राचीन पासींक तथा भारतीय राज्य बहुत-से नवीन अधिपतियों के अधीन हो गया था। शि-हुआँग-ती की मृत्यु के बाद चीन में इत्सिन-वंश के स्थान में हानवंश स्वामी वन वैठा था। और उसने (चीन ने) अपनी शक्ति तिव्यत तथा पामीर प्रदेश की तुंगधाटियों के। पार कर पश्चिमीय तुर्किस्तान तक विस्तृत कर ली थी। वहाँ तक जाकर वह भी अपनी पराकाण्टा के। पहुँच गया था। इसके और आगे का भाग उसके केन्द्र से बहुत दूर पड़ जाता था।

चीन इस समय सप्तार में सबसे अधिक विस्तृत, सुव्यवस्थित तथा सम्य राजकीय विधान (साम्राज्य) था। श्रानी चरम सीमा पर पहुँचे हुए रोम-साम्राज्य से यह ज्ञेनफल और जन-संख्या में यहा था। इन दो महान् शासन-प्रणालियों का एक दूसरे से सम्पूर्ण-रूपेण श्रारिचित रह कर उन्नति करना संज्ञार में उसी समय संभव था। जल तथा स्थल-सम्बन्धी श्रावागमन के मार्ग पर्यातरूप से श्रमी इतने समुन्नत एवं सुव्यवस्थित दशा में न पहुँच थे कि इन राज्यों की परस्पर साज्ञात् टकर हो सके।

फिर भी एक दूनरे पर इन्होंने विलक्षरूप से प्रभाव डाला और मध्यएशिया तथा भारत आदि मध्य देशों के भवितव्य पर उनका गहरा प्रभाव पड़ा। फ़ारस आदि देशों में ऊँटों के कारवा-दारा, और लालसमुद्र तथा भारत में समुद्र के किनारे नौका-गंचरण-दारा उस समय भी कुछ व्यागर धीरे धीरे हुआ करता था। ई० पू० ६६ में रोम की सेना ने पॉम्पियाई की श्रध्यक्षता में महान् सिकन्दर का पटानुमरण किया श्रोर वह कैस्पियन समुद्र के पूर्वी तट तक वढ़ गईं। ई० सन् १०२ में एक चीनी श्राक्रमणकार्ग सैन्य-दल पानचाऊ की श्रध्यक्षता में कैस्पियन समुद्र पर पहुँचा श्रीर उसने रोम वा वल जानने के लिए दूतों को मेजा। परन्तु योरप श्रीर पूर्वी एशिया की महान् समानान्तर शक्तियों के पारस्परिक सम्यक् कान श्रीर साक्षात् संपर्क होने में श्रभी बहुत देर थी।

इन दोनों महान साम्राज्यों के उत्तर में घोर बन थे। जो श्रव जर्मनी है वह उस समय श्राधिकतर जगली भृमि था। जंगल सुदूर रूस के अन्दर तक फैले हुए थे, श्रीर उनमे प्रायः हाथी के प्रमाख के लंबे बृहदाकार 'यारोक्स' (Aurochs) नाम के वैल रहते थे। एशिया की विशाल पर्वतराशियों के उत्तर की श्रोर मर-स्थलो का समूह, उच भृमि-भाग श्रीर उसके आगे हिमाच्छादित प्रदेश फैले हुए थे। एशिया के उच भाग के पूर्वीय कोने के श्रचल में मंचूरिया का तिकोना प्रदेश था। दक्तिगी रूस श्रीर तुर्किस्तान के मध्य में मंचूरिया तक फैले हुए इन प्रदेशों के बहत-से भागों की जलवाय बड़ी अनिश्चित थी श्रीर श्रव भी उसी प्रकार की है। कुछ शताब्दियों में ही वहाँ की वृष्टि

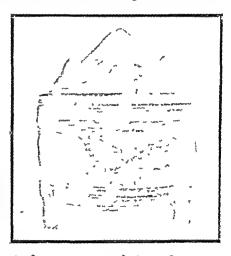

चीन देश का बना हुआ हर रंग का मिट्टी का एक ढकनेदार चिकना वर्तन । (हानवंश के समय का)

(यह विक्टोरिया श्रीर ऐलवर्ट म्यृज़ियम में हैं)

में बहुत बड़ा परिवर्तन हो गया है। ये भाग ऐसे हैं जिनकी जलवायु पर मनुष्य भरोना नहीं कर सकता। कुछ दिनों यहाँ पशुचारण के योग्य लहलहीं भूमि हो जाती है श्रोर नेती बट्ती है श्रोर उसके बाद आईता में क्मी हो जाती है श्रोर विनाशनार्ग श्रनामृधि के चक्र का युग श्रा जाता है।

जर्मनदेशस्य बनो से दक्षिणीय रूम श्रौर तुर्विस्तान तक श्रीर गोथर्त्ट ने श्रालप्स तक उत्तरीय वर्दर देश का पश्चिमीय भाग नार्टिक जांत तथा श्रार्यभाषा का फा॰ २९ उद्गमस्थान था। परस्पर समान भाषा, जातीयता तथा जीवनचर्यावाली हूण श्रथवा मंगोल या तातार या तुर्क जातियों का उद्भवस्थान पूर्वीय स्टेप्स (ऊँचे मैदानविशेष) तथा मंगोलिया का मरुर्मुमवाला प्रदेश था। श्रीर जिस प्रकार नार्डिक जातियाँ जन-संख्या की

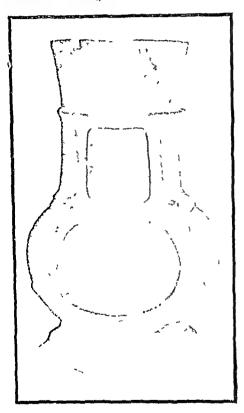

काँने के नमूने पर बनाया हुत्रा पत्थर का वर्तन (हानवंश के समय का—उँ० पू० २०६ में ई० मन् २२० तक)

यर विक्टोरिया श्रीर ऐल्बर्ट स्पृज़ियम, लंदन में है।

वढ़ती के कारण अपनी सीमा पार कर दिल्ल दिशा में इराक़ (मैसोपोटा-मिया) तथा भूमध्य सागर की खोर लगातार बढ़ती रही, उसी प्रकार हूण-जातियाँ अपनी बढ़ती हुई जन-संख्या के ख्रतिरिक्त भाग को चुमक्कड़ों, आक मणकारियो तथा विजेताओं के रूप मे चीन के व्यवस्थित प्रदेशों मे भेजती रही। उत्तरीय भाग मे जब फ़सल खच्छी होती थी तो वहाँ जन-संख्या बढ़ जाती थी खौर जब घास की कमी होती या कोई पशु-रोग फैलता तो ये भूखे और लड़ाक़ लोग दिक्षण की खोर चल देते थे।

कुछ समय तक संसार में एक ही काल में ऐसे दो अच्छे प्रभाव-शाली साम्राज्य थे जो वर्वर जातियों के आक्रमण रोकने में समर्थ हो सके और अपने शान्त साम्राज्यों की सीमाये आगे बढ़ा सके। चीन के हानवंश का साम्राज्य उत्तरीय चीन से मंगोलिया में बरावर चलपूर्वक बट्टता गया। चीनी जनता महाप्राचीर के अवरोध को पार कर गउं। चीनी विस्तान माद्राज्य की सीमा के रक्तक-सनिक का पदानुसरण करता गया।

वर अपने हल तथा घोड़ों को साथ लाता और घाम के मैटानों की जीतता और जाड़े के

चरागाहों की श्रहातावन्दी कर देता था। हूण लोग श्राक्रमण करके इन नये वसनेवालों में से कुछ का वध कर डालते, लेकिन चीन-साम्नाज्य के श्रिधकारी उनका दण्ड देने के लिए श्रपनी सेना मेजते जिसका वे सामना करने में श्रसमर्थ थे। इन पशुचारणोपजीवी हूणों के लिए केवल दो वार्ते रह गई; या तो वे वस कर खेती करने श्रीर चीन-सम्राट् को कर देने लगे श्रयवा श्रीष्मश्रात् के नये चरागाहों की खोज में श्रन्यत्र कहीं चले जायाँ। कुछ हूणों ने प्रथम मार्ग का श्रवलंवन किया श्रीर वे धीरे धीरे चीननिवासियों में खप गये। कुछ ने पर्वत-धार्टियों की पार कर पाइचमीय द्विकिस्तान में प्रवेश किया।

मंगोल धुड़सवारों की यह पश्चिम की श्रोर की भगदड़ ई० पू० २०० के बाद से होने लगी थी । आर्यजातियों पर यह भगदड़ पश्चिम की आर से दवाव टाल रही थी श्रीर ये त्रार्यजातियाँ रोम-साम्राज्य की सीमात्रों का घेरे हुए थीं श्रीर इस यात के लिए तैयार वैठी थीं कि नहाँ उन्हें केाई शिथिलता मालूम पड़े वहीं शुस पड़े । ई० पू० प्रथम शताब्दी में पार्थियन जाति यूफ्रेटीज़(दजला) नदी की घाटी में आ गई। ये लोग याह्यरूप से सीथियन थे पर उनमें कुछ मंगोलजाति के रक्त का भी मिश्रण था। महान् पॉम्पियाई के पूर्वाय त्राक्रमण का सामना इन्हीं लोगों ने किया था। इन्हीं ने क्रंसन का हराकर उसका वध किया था। इन्होंने ईरान में सेल्युसिट राजवंश का हटाकर वहां श्रासंसिड नामक पार्थियनवंश का राज्य स्थापित किया था। परन्तु कुछ समय तक इन भृखे भ्रमगुशील हुगों के लिए सबसे सरल उपाय यह निकल श्रावा कि वे मध्यएशिया जाकर श्रीर वहाँ से दिस्ण-पूर्वीय काण से धूमकर ख़ैवर घाटां की राह ' भारतवर्ष पर त्राक्रमण करें। अर्थात् उनके लिए पूर्व त्रयवा पश्चिम की श्रोर जाने की श्रपेक्षा मध्यएशिया होकर भारतवर्ष में श्राना श्रत्यन्त सुगम हो गया। जिन दिनों राम श्रीर चीन-साम्राज्य की शक्ति बहुत बढ़ी-चढ़ी थी उन दिनों भारतवर्ष पर मंगाल-जाति के विशेष श्राक्रमण हुए । श्राक्रमणुकारी नेताश्रों के दल के दल पंजाय की राह से विस्तृत मैदानों के। लूटने एवं तहस-नहस करने के लिए श्राने लगे। श्रशोक का साम्राज्य नष्ट-श्रष्ट हो गया था और कुछ काल के •िलए भारत का इतिहास अन्यकार में पर गया था। श्राक्रमणकारियों के इंडोसीथियन-दल-द्वारा स्थापित कुशन नामक एक यंग्र ने कुछ काल तकं उत्तरीय भारत में राज्य किया श्रीर देश में थोड़ी-बहुत व्यवस्था रक्खी। य श्राकमणु कई शताब्दियों तक होते रहे। ई॰ तन् पाँचवीं शताब्दी के श्रधिक मान में भारतवर्ष इफ़येलाइट अथवा श्वेत हुनों के श्राक्रमना से पीटित रहा। ये लोग भारतवर्ष के छोटे छोटे राजाओं से कर वसल करते ये श्रीर इन्होंने भारतवर्ष का मय से अस्त कर

रक्ला था। प्रन्येक ग्रीप्म-ऋतु में ये लोग पश्चिमीय तुर्किस्तान चले जाते श्रीर वहाँ श्रपने पशुत्रों को चराया करते ये श्रीर प्रत्येक शरद्-ऋतु में घाटियों की राह भारत के संत्रस्त करने के लिए नीचे उत्तर श्राते थे।

ईसा की दूसरी शताब्दी में रोम तथा चीन-साम्राज्यों पर एक वड़ी विपत्ति पड़ी जिसने शायद इन दोनों के। वर्षर-जाति का सामना करने योग्य न रक्खा। यह विपत्ति एक प्रकार

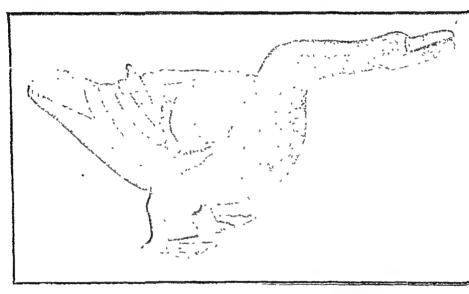

चीन देश का बना हुआ बत्तक के आकार का काँसे का वर्तन यह शी-हुआंग-ती के समय में बना था। ऐसा वर्तन उसी ममय बन सकता है जब लोग बहुत सुख में रहते हों और उनमें उच्चेश्रेणीं की कलांधियता हो। यह विक्टोरिया और ऐल्वर्ट म्यूज़ियम में हैं।

की श्रभूतपूर्व उम्र महामारी थी। चीन में इसका प्रकेष ग्यारह वर्ष तक रहा श्रीर इसने वर्ष के सामाजिक संगठन की बुरी तरह से श्रव्यवस्थित कर दिया। हानवंश का पतन हो गया श्रीर वहाँ विग्रह श्रीर श्रम्तव्यस्तता का एक नया युग प्रारंभ हो गया जिससे कि चीन यास्तव में ईसा की सातवीं शताब्दी तक श्रयीत् महान् तंगवंश के श्राने तक एक न हुश्रा।

यह महामारी एशिया से योरप तक फैल गई। १६४ ई० से १८० तक समम्त रोम-साम्राज्य में इसका प्रकाप रहा। इसने प्रत्यक्तरूप से रोम के साम्राज्य-सम्बन्धी विधान के। पूर्णतः शक्तिहीन कर दिया। इसके बाद हम रोम प्रान्तों की जन-संख्या के। उजड़ते हुए पाते हैं। उस समय साम्राज्य की शक्ति और दक्ता में प्रत्यक्त हास हो रहा था। सीमा के प्रदेश खब खभेदा न रह गये थे। कभी एक स्थान से होकर, तो कभी दूमरे स्थान से होकर शत्रु घुस खाते थे। स्वीडन के गोथलैंड नामक स्थान से खाई हुई 'गॉथ्स' नाम की नवीन नार्डिक जाति रूस का पार कर वाल्गा प्रदेश तक और कृष्णमागर के तर्टों तक जा यसी थी और समुद्र-द्वारा तथा समुद्री डाकुओं की वृत्ति-द्वारा खपना जीवन व्यतीत करती थी। दूसरी शताब्दी के खन्त तक उन्होंने भी शायद हूण-खाकमणों की पश्चिमीय वृद्धि का खनुभव करना प्रारंभ किया हो।

२४७ ई० में एक वड़ा आक्रमण करके उन्होंने डैन्यूय नदी के। पार कर लिया और आधुनिक सर्विया में एक युड हुआ जिसमें उन्होंने साम्राट 'डैसियस' के। पराजित कर के मार डाला । २३६ ई० में दूसरी जर्मन-जाति 'फ्रेंक्' ने राइन नदी के नीच की श्रोर को सीमा तोड़ डाली और अलमानी नामक वर्बर-जाति के लीग अलसाम में धुन आये। गॉल की सेनाओं ने अपने आक्रमणकारियों के। पीछे हटा दिया परंतु 'गोथ्स' बालकन प्रायदीय में वारम्वार आक्रमण करते रहे। डेशिया का प्रांत रोम के इतिहास से लुन हो गया।

रोम का गर्च श्रीर श्रात्मविश्वास श्रव ठएडा पड़ गया था। २७० ई० से २७५ ई० में रोम, जा कि तीन शर्तााब्दयों तक श्ररिक्त रहते हुए भी मुरक्तित नगर था— का सम्राट् श्रारिक्तियन ने दुर्गों-द्वारा चारों श्रोर से घेर दिया।

# प्रारम्भिक रोमन साम्राज्य में जन-साधारण का जीवन

पहले इसके कि हम यह वतलावें कि ईसा के पूर्व दो शताब्दियों में जिस साम्राज्य का निर्माण किया गया था ख्रौर खगस्टस सीज़र के समय से दो शताब्दी पर्यन्त जो शांति ख्रौर निर्मयता के साथ फलता-फूलता रहा वह साम्राज्य किस प्रकार विष्लव में पड़ कर नष्ट हो गया, इस महान् साम्राज्य के साधारण मनुष्यों के जीवन की ख्रोर कुछ ध्यान देना उचित मालूम होता है। हमारा इतिहास ख्रव हमारे समय के २००० वर्ष के ख्रन्तर्गत ख्रा पहुँचा है। रोम ख्रीर हान इन दोनों के शासित शान्तिकाल के सभ्य लोगों का जीवन उनके वर्तमान उत्तराधिकारियों के जीवन से ख्रधिकाधिक में मिलता-जुलता मालूम होने लगा था।

पश्चिमीय जगत् में उस समय सिक्के (मुद्रा) का चलन साधारण व्यवहार में आगाया था। पुरोहित-वर्ग के आतिरिक्त बहुत-से साधारण वृत्तिवाले मनुष्य उत्पन्न हो गये थे जो न तो राजकर्मचारी ही ये और न पुरोहित। पहले की अपेचा लोग अधिक स्वतन्त्रतापूर्वक पर्यटन करते थे। उनके लिए बड़ी बड़ी सड़कें और सरायें बनी थां। पिछले समय से अर्थात् इं० पू० ५०० वर्ष के पूर्व काल से तुलना करने पर उस समय का जीवन आत्यधिक शिथिल प्रतीत होता था। उस समय से पहले सम्य पुरुष, एक प्रांत अथवा देश से संबद्ध रहते थे; वे एक ही प्रकार की रुढ़ियों या परम्पराओं से वृधे थे, और आत्यन्त संकुचित चेत्र में निवास करते थे। केवल अमग्यशील अथवा पशुचारणोपजीवी लोग ही वाणिज्य और प्रयटन करते थे।

परन्तु यह न समभना चाहिए कि जहाँ जहाँ रोम श्रयवा हानवंश का हट शासन के सेत्रों में जिन पर कि उनका श्राधिकार था वहाँ वहाँ एक ही प्रकार की सम्यता थी। भारत के शान्तिमय श्रॅगरेज़ी साम्राज्य की भाँति, इन साम्राज्यों के एक प्रांत श्रीर दूसरे प्रांत के बीच बहुत बहुं स्थानीय श्रन्तर, बही विभन्नतार्ये श्रीर संस्कृति-संबंधी श्रसाहर्य विद्यमान थे। रोम-द्रारा शामित विन्तृत भू-भाग पर रोम के दुर्गरत्तक शैन्यदल श्रीर उपनिवेश जहाँ तहाँ कित हुए ये जो रोमन देवताश्रों की उपासना करते श्रीर लैटिन-भाषा बोला करते थे। परन्तु रोमन लोगों के श्राने के पहले जहां जहां जो नगर श्रीर पुर थे बहाँ के निवासी रोम के

त्राधीन होने पर मी स्थानीय शासन की व्यवस्था स्वयं करते रहे श्रौर कम-से-कम कुछ काल तक तो श्रवश्य ही श्रपने निर्जा देवताश्रा का पूजन भी श्रपनी ही विधि से करते रहे। यूनान, एशियामाइनर, मिस्रदेश श्रौर साधारणतया यूनानी सभ्यता से प्रभावित पूर्वीय देशो



कामदार काँच का एक दुकड़ा
(यह काँच रोमन साम्राज्य के श्रारंभिक काल का बना हुआ है
और इस पर ग्लेडिएटर का एक तत्कालीन चित्र है।)

में लैटिन भाषा कभी प्रचलित नहीं हुई। यूनानी भाषा का वहाँ एकाधियन्य यना रहा। टारमन निवासी साल, जिसकी गणना ईसामसीह के प्रधान शिष्यों में हैं और जा बाद में संतपाल के नाम से प्रसिद्ध हुआ है, रोम का नागरिक और यहवी था, परन्तु वह यूनानी-भाषा लिखता और बोलता था—'हिन्नु' (बहूदी) भाषा नहीं। जिस पार्थियनचंश ने प्रारम में यूनानी सिल्यूसिडवंश के। पराजित किया था थीर जे। रोम-सासाज्य भी सीमाणी के विलक्क ही बाहर था उसके दरवार में भी यूनानी भाषा का ही नालन था। कार्मज के मार्ग छोर उत्तरीय ध्रफ्रीका में कार्यजियन भाषा बहुत थामय तक बोली जाती रही। सैविल ऐसा नगर था जो रोम के जन्म से यहुत पहले ही समुद्धिमाणी होगया था किंतु वह वरावर कई पीड़ियों तक मैमिटिक देनियों की पृजा और सिमिटक मापा का व्यवहार करता रहा—यद्यपि उससे थोड़ी ही दूर पर रोमन वीरी का इंटीलका नामक उपनिवेश बसा हुखा था। सैव्हिमियम सैवेरम जो ई० १९३ में ई० २११ सक समान सहा कार्येजियन भाषा ध्रमनी मानुभाषा की भीति बोलना था। उसने कैटिन भाषा वान की विदेशी भाषा की भीति सीखी खोर यह प्रामाणिक बात है कि उसकी बहन की किटन मापा कभी नहीं पढ़ी खोर रोम में रहते हुए भी वह ध्रपनी यहरथी का काम प्रानिक भाषा कभी नहीं पढ़ी खोर रोम में रहते हुए भी वह ध्रपनी यहरथी का काम प्रानिक भाषा में रहते हुए भी वह ध्रपनी यहरथी का काम प्रानिक भाषा में रहते हुए भी वह ध्रपनी यहरथी का काम प्रानिक भाषा में रोल वालाती थी।

की अनेक विधियाँ थीं, यथा आर्केंडियन विधि—जिसमें प्रत्येक स्वतन्त्र नागरिक प्रपने हाथों से परिश्रम करता था, और स्पार्टा की विधि जिसमें भले आदिमियों का प्रपने हाथ से



पॉम्पियाई नगर में एक मड़क का खंडहर यह स्थान रोमन लोगों का श्रानन्द मनाने का स्थान था। देखिए कि सड़क पर रथों के पहियों से क्तिने गहरे गडुटे हो गये हैं।

काम करना अकीर्तिकर नमका जाता था और खेती का काम एक विरोध प्रकार के दाने। फा॰ ३० यूनानी सिल्य्सिडवंश के पराजित किया था और जा रोम-साम्राज्य की सीमाओं के विलकुल ही वाहर था उसके दरवार में भी यूनानी भाषा का ही चलन था। कार्थेज के नष्ट हो जाने पर भी त्पेन के कुछ भागों और उत्तरीय अफ़ींका में कार्थेजियन-भाषा बहुत समय तक वोली जाती रही। सैविल ऐसा नगर था जो रोम के जन्म से बहुत पहले ही समृद्धिशाली होगया था किंतु वह वरावर कई पीड़ियों तक सैमिटिक देवियों की पूजा और सैमिटिक भाषा का व्यवहार करता रहा—यद्यपि उससे थोड़ी ही दूर पर रोमन वीरों का इटैलिका नामक उपनिवेश वसा हुआ था। सैप्टिमियम सेवेरस जो ई० १९३ से ई० २११ तक सम्राट् रहा कार्येजियन भाषा अपनी मानुभाषा की भौति वोलता था। उसने लैटिन-भाषा वाद को विदेशी भाषा की भौति सीली और यह प्रामाणिक बात है कि उसकी वहन ने लैटिन-भाषा कभी नहीं पड़ी और रोम में रहते हुए भी वह अपनी ग्रहस्थी का काम प्यृनिक-भाषा से ही चलाती थी।

गॉल खोर बिटेन ऐसे देशों तथा डेशिया (स्थूलरूप से आधुनिक रोमानिया) और पैद्रोनिया (टैन्यून के दिन्ति छोर का हंगरी प्रदेश) आदि प्रान्तों में जहाँ न तो पूर्ववर्ती बड़े नगर या मंदिर ये छोर न प्राचीन संस्कृति ही थी, रोम-साम्राज्य ने लैटिन-सम्यता का प्रचार खबर्य किया। उसने इन देशों का सबसे पहले सम्य बनाया। उसने ऐसे नगरों छोर पुरेंग की नृष्टि की जहाँ लैटिन प्रथम ही ने प्रधान भाषा थी छोर जहाँ रोम के देवताछों का पूजन होता था छोर रोम की ही रीतियों तथा व्यवहारों का खनुसरण किया जाता था। रोमानियन, इंटेलियन, फ्रेन छोर मंपित्यों तथा व्यवहारों का खनुसरण किया जाता था। रोमानियन, इंटेलियन, फ्रेन छोर मंपित्यों तथा व्यवहारों का खनुसरण किया जाता था। रोमानियन, इंटेलियन, फ्रेन छोर मंपित्यों सथा व्यवहारों के विस्तार का स्मरण दिलाती हैं। खन्त में उत्तर-पश्चिम खर्फाका भी छाधकांश में लैटिन-भाषा के तथा उसके खाचार-व्यवहार के विस्तार का स्मरण दिलाती हैं। खन्त में उत्तर-पश्चिम खर्फाका भी छाधकांश में लैटिन-भाषा-भाषी हो गया। मिस-देश, पुनान छीर नामाज्य के रोप पूर्वी भाग कभी लैटिन सम्यतानुयायी नहीं हुए। वे भाव नेना छोर नामाज्य के रोप पूर्वी भाग कभी लैटिन सम्यतानुयायी नहीं हुए। वे भाव नेना छोर्ज्य में का छाटिन से खन्ता ही बने रहे। छीर रोम में भी छिज्ञित समाज पुनानी भाषा के भने खाटिमयों की भाषा समभत कर सीखते ये छीर वे यूनानी-साहित्य तथा विद्या के लैटिन से खन्छा समभते थे; छीर उनका ऐसा समभता बहुत हीक भी था।

्म प्यमेनी सामाध्य में व्यवनाय श्रीर कार्य करने की प्रसाती भी स्वभावतः नाना प्रवार की थी। व्यवस्थित संसार का सुख्य उद्यम श्रव भी प्रतुर रूप से कृषि ही था। पर रूम उपर की द्वा तुके हैं कि प्यूनिक-युद्धों के उपरास्त प्राथमिक रोम-प्रजातस्त्र के सेरवरण के रूमान स्वतस्त्र एवं प्रवत्न किसानी के स्थान पर दोनों के परिश्रम-द्वारा स्थापित ्रमीवास्यों में श्रामा श्राधियस्य कैसे कर लिया था। सूनानी संसार में सेती करने की अनेक विधियाँ थीं, यथा आर्केंडियन विधि--जिसमे प्रत्येक स्वतन्त्र नागरिक अपने हाथा से परिश्रम करता था, और स्पार्टा की विधि जिसमें भले आटिमियों का अपने हाथ से



पॉम्पियाई नगर में एक सड़क का पॅटहर यह स्थान रोमन लोगों का श्रानन्द मनाने का स्थान था। देखिए कि सड़क पर रथा के पहियों से क्तिने गहरे गड़दे हो गये हैं।

काम करना श्रकीर्तिकर समक्ता जाता था और नेती का काम एक विशेष प्रकार के दाने। फा॰ ३० से कराया जाता था जिन्हें 'हीलट' कहते थे। परन्तु यह ती अब पुरानी बात पड़ गई थी। यूनानी सम्यतानुयायी संसार के अधिकांश भागों में ज़मींदारी प्रथा का प्रसार हो गया था और दासों के भुएड के भुएड फैल गये थे। ये खेती का काम करनेवाले दास, जो बहुत-सी भिन्न भाषायें बोलते थे और एक दूसरे की भाषा न समभ पाते थे, या तो बन्दी होते थे या जन्म ने ही दान होने थे। न तो उनमें इतनी एकता ही थी कि वे अत्याचार का सामना कर मकते और न उनमें अधिकारों की कोई परंपरा ही थी। निरक्र होने के कारण वे अज्ञानी थे। यद्यपि देहातों में ये बहुसंख्यक थे तथापि उन्होंने कोई सफल बिप्लब नहीं किया। ई० पू० प्रथम शताब्दी में स्पार्टेटम का विद्रोह तो उन दामिंबशेषों का विद्रोह था जिन्हें अप्तार्टों में ग्लेडीटोरियल युद्धों के लिए सम्ब्रों की शिक्षा दी जाती थी। प्रजातन्त्र के अन्तिम दिनों में और रोम-साम्राज्य के उदयकाल में इटली के खेतों के मज़दूरों के बहुत भयद्वर अपनान नहने पट़ने थे। उन्हें भागने से रोकने के लिए रात्रि होने पर ज़ंजीरों से बाँध दिया जाता था या उनके आधे सिर मुटा दिये जाने थे जिससे उन्हें भागने में कठिनता हो।

उनके स्वयं भार्यायें न होती थीं । स्वामी अपने दासों पर बलात्कार कर सकते थे, उनका अंगभंग कर मकते थे और उनका वध भी कर मकते थे। दंगल में पशुओं से युद्ध करने के लिए दाम का स्वामी उसे बेच सकता था। यदि कोई दास स्वामी का वध कर टालता तो केवल पातक ही नहीं वरन् उसके घर के सब दास शूली पर चढ़ा दिये जाते थे। ग्रीम (युनान) के कुछ भागों में, विशेष करके एवन्स में, दासों की दशा इतनी भयावह न थी जितनी कि यहाँ के दानों की थीं, परन्तु फिर भी वह भृणित थीं। रोमन सेना का भेद कर जब वर्षर आक्रमणकारी रोमन नाम्राज्य में युम आये तो दानों की जनता की वे शतु नहीं प्रतीत हुए.—उन्हें ऐसा मालूम पड़ा कि वे लोग उनके उद्धारक हैं।

यहुन-में उद्यमें श्रीर सामृहिकस्प में किये जानेवाले प्रत्येक कार्य में दासें से वाम लेने की परिपार्टी चल पूरी थीं। खान तथा धातु-रोधिन-सम्बन्धी कियायें, नीका-संचालन, मार्ग तथा भवन-निर्माण—सब श्रीधकतर दासों में कराये जाते थे श्रीर ग्रहस्थी के प्राय: गर्भी काम दासों में ही लिये जाते थे। नगरों श्रीर देहातों में कुछ स्वतन्त्र निर्भन व्यक्ति तथा मुक्त-लोग थे। वे या तो श्रयना निजी काम करते थे श्रयया बेतन लेकर प्रयो का गाम कर देते थे, ये लोग कारीगर थे, श्रथवा मेट का काम या ऐसे ही श्रम्य गर्भ नगर क्यों का बेतन लेकर परते थे। इन बेतनभोगी लोगों का एक नया वर्ग का गाम पर हो की बेतन लेकर परते थे। इन बेतनभोगी लोगों का एक नया वर्ग का गाम पा जि दास-मृत्युनों से प्रतियोगिता करना था। पर हम यह नहीं जानते कि समस्य जन संख्या में इनका कितना श्रमुगत था। इस श्रमुपात में भिन्न-भिन्न समयों पर जिर्म विकार स्थानों में श्रवस्य दी क्यों-वेशी होती स्थी होती। दासन्य के भी बहुत-से



कुलीशियम, राम



कुलीशियम का भीतरी भाग

क्तान्तर थे। एक वह दास था जो रात्रि में ज़ंजीरों से जकड़ दिया जाता था और कोड़े मार कर खेन तथा खानों पर ले जाया जाता था, और दूसरा वह भी दास था जिसका स्वामी दम बात के अधिक लाभदायक समभता था कि वह उसे अपना निज का खेत जातने या दम्नकारों करने और स्वतन्त्र पुरुपों की भौति अपनी भार्या रखने दे, जिससे वह उमें (म्वामी का) संतं।पजनक निष्कृति (छूट) देता रहे।

शन्त्रधारी दान भी होते थे। ई० पू० २६४ में प्यूनिक युद्धों के काल का श्रारम्भ होने पर छेट्टकन जाति का एक खेल राम में फिर से प्रचलित हो गया था। इस खेल में दाना का अपनी प्राण-रक्ता के लिए लड़ने के लिए छोड़ दिया जाता था। इसका प्रचार शीव्र ही हो गया श्रीर प्रत्येक बड़ा रामन-धनिक ग्लैडिटियर नामक शन्त्रधारी दाना का एक वर्ग अपने पास रखने लगा। कभी कभी ये अखाड़ों में भी युद्ध करते वे परन्तु स्वामी के साथ गुंडों के समान श्रंगरत्तक होकर चलना इनका प्रधान वार्य था । उस समय विद्वान् दास भी मिलते थे । पिछले समय के प्रजातन्त्र ने मुनान, उत्तरी श्रक्तीका श्रौर एशिया माइनर के श्रत्यन्त उन्नतिशील नगरों पर विजय प्राप्त की भी और इसलिए वहां ने बहुत-से ऊँचे विदान भी दासरूप में पकड़ लाये गये थे। उम कुल के रामन नवयुवक का शिक्तक बहुधा दास ही होता था। धनिक पुरुषों के पुरनकालय का अध्यक्त मूनानी दास ही बनाया जाता था। धनिकों के मुहरिर तथा बिहान् लांग दाम ही होते थे । दाम-कवि को वह अपने पाम उसी प्रकार अपना आश्रित करके रखता भा जिस प्रकार वह किसी रोल करनेवाले कुत्ते का पालता था। आधुनिक साहित्य की विद्रना और नमालोचनात्रो को परस्परार्थे दासता के इस बायुमएटल में विक्रसित हुई । ये परारतार्ये अमपूर्ण, सहसदीन श्रीर विवादशील थीं । कुछ ऐसे उद्योगशील लाग भी ये जा मेथावां वालर-दामी की माल लेकर पढ़ाने ये जिनसे बाद में वे उनके श्रद्धे दाम खड़े पर गरें। दामं। या नकुलनवीमी, स्वर्णकारी श्रीर श्रम्य कितनी ही कारीगरियाँ मिखलाई तानी भी ।

परन्तु भनिषी की श्रायकता में प्रजानन्त्र के विजय-काल के श्रारम्भ में लेकर में पामारों के बाद होनेवाली उभल सुभल के दिमों तक—चार मी वर्षों में—हानों की निर्धान में महा पश्चिम पश्चिम हो माने थे। उठ पठ दूसरी श्रावाकी में युद्ध के बन्दियों की रामा पह गई थी। उनके नाथ कुन्तिल श्रीम ख्याकार किया जाने लगा था। असे जा के देश श्रीम श्रायकार के माना जाना था। पाटक की कल्यना में तिई भी ऐसा श्रायक्ता के किया समार के प्रकार के प

एक कारण तो यह था कि अब विन्दियों की पहले की-सी बहुतायत न रह गई थी, श्रीर दूसरे दासों का मूल्य वढ़ गया था, तथा दासों के स्वामियों की समफ में यह वात श्राने लगी थी कि ज्यों जन श्रमागों के आत्मसम्मान की वृद्धि हार्ता है त्यों त्यों उन्हें (स्वामियों का) उनसे अधिक लाम और आराम मिलता है। किन्तु कुछ कारण यह भी था कि समाज की नैतिक उन्नति हो रही थी, और लागों की न्याय-वृद्धि का प्रभाव समाज के कामों में दिखलाई पड़ने लगा था। यूनान के उच्च मानसिक विचार प्राचीन रोमन रशंसता का नियमन कर रहे थे। निर्देशता के ऊपर प्रतिवन्ध लगा दिये गये थे। श्रय पशुओं के साथ युद्ध करने के लिए स्वामी अपने दासों के। नहीं वेच सकता था। पिन्यूलियन नामक संपत्ति में दासों के। स्वत्व दे दिया गया था। उनके। प्रोत्माहन देने के लिए वेतन दिया जाने लगा था और एक विशेष प्रकार का दासों का विवाह भी कानृनसंगत मान लिया गया था। खेती के बहुत-से कामों में एक साथ बहुत-से श्रादमियों की या तो आवश्यकता नहीं होती या होती भी है तो कुछ ऋतुओं में ही। उन प्रदेशों में जहां खेती की ऐसी स्थिति थी दासों के। मृत्वास (Sert) बना दिया गया। वे स्वामी के। श्रपनी उपज का कुछ श्रंश दे देते थे और ऋतु विशेषों में उसके यहाँ वेगार भी भुगतते थे।

जब हम इस वात का अनुभव करते हैं कि ईसवी सन् की प्रथम दो शताब्दियों का यह लैटिन तथा श्रीक भाषा-भाषी विशाल रोमन साम्राज्य वास्तव में कितना बढ़ा दास-राज्य था और उसमें उन लोगों की संख्या कितनी कम थी जिन्हे जीवन में स्वाधीनता प्राप्त थी या जिन्हें श्रपने जीवन पर गर्व था, तो हम उसके विनाश श्रीर पतन के कारगीं का ठीक ठीक पता पा जाते हैं। जिसे हम गाईस्थ्य जीवन कहते हैं-उसकी उस नमय वहत कमी थी। ऐसे परिवार कम थे जिनमें लोगों का जीवन संयत था श्रथवा जिनमें • श्रच्छी तरह विचार करने श्रीर श्रध्ययन करने की परिषाटी थी। न्कल श्रीर कालिज कम थे. श्रीर जो थे भी वे एक दूसरे से बहुत दूरी पर थे। स्वतन्त्र इच्छा-शक्ति श्रीर स्वतन्त्र विचार-शक्ति का कहीं पता भी न था। रोमन साम्राज्य की बड़ी मड़कीं, भव्य भवनों के भग्नावशेषों श्रौर क़ानून श्रौर शक्ति की परम्पराश्रों से बाद की पीड़ियों के लोग श्राप्त्चर्य-चिकत होते रहे हैं। किन्तु ये चिकत करनेवाली वस्तुएँ इस बात पर पर्दा नहीं डाल सकतीं कि उस साम्राज्य की सारी बाहरी तड़क-भड़क मनुष्यों की रोकी हुई इच्छा-शक्ति, दवाई हुई मानसिक शक्ति श्रीर विकृति तथा विगरी हुई कामनाश्री के शवों से बनाई गई थीं । और उन अल्पसंख्यक लोगों की आत्माएँ मी-जो उन जकरे हुए और वेगार के साम्राज्य पर प्रभुत्व कर रहे थे—श्रशांत श्रीर दुन्ही थीं। उस वाना-वरण में साहित्य श्रीर कला, विशान श्रीर दर्शन-सभी सुमा गये थे। क्योंकि ये वस्तुएँ ती

न्वतन्त्र और मुन्दी मिल्कों की उपज हैं। उस समय बहुत-सी वार्तों का अनुकरण् और धनुनरण् किया गया। कलाप्रिय कलावाज़ों की भरमार थी। दासता की भावना से जकड़े हुए विदानों में बहुत-कुछ रूढ़ियों पर चलनेवाली दिखाऊ विद्वत्ता थी। किन्तु चार शर्ताांक्ट्यों में भी सारे रोमन साप्तांक्य ने ऐसी कोई वस्तु उत्पन्न न की जिसकी तुलना उन साहमपूर्ण् और उन्नत विचारों से की जा सके जिन्हें ऐथेन्स के अपेचाकृत छाटे नगर ने खानी महत्ता की एक शतांक्दों में उत्पन्न किया था। रोम के अधिकार में आकर ऐथेन्स का हाम हुआ। निकन्दरिया के विशान का हास हुआ। ऐसा मालूम होता था कि उन दिनों मानों मनुष्य की आत्मा का भी हास हो रहा था।

## रोमन साम्राज्य में धार्मिक विकास

सन् ईसवी की प्रथम दो शताविदयों में लैटिन (रोमन) ग्रींग श्रींक माम्राज्यों में मनुष्य की श्रात्मा दुः खित श्रीर विफल-मनोरथ थी। उस समय निर्दयता ग्रींर पश्चित का ही निरंकुरा राज्य हो रहा था। श्रहंकार श्रीर वाहरी दिखाय तो बहुत था, पर श्रात्म सम्मान की कमी थी। अनुद्धिन्न शान्ति श्रीर मतन मुख नहीं के बरावर थ। श्रमागे लोग घृणा की दृष्टि से देखे जाते श्रीर दुखी थे। माग्यवान् श्रपने को श्रर्राक्तत ममफते थे श्रींग लालसाओं की पूर्ति के लिए बुरी तरह लालायित थे। श्रिषकाश नगरों की जनना का जीवन श्रखाड़ों या दंगल-स्थानों की रक्त-रंजित उत्तेजना में व्यस्त रहता था जिनमें मनुष्य श्रीर पशुत्रों का इन्द्व-श्रुद्ध होता, उन्हें यंत्रणा दी जाती श्रोर जर्दी उनका वध किया जाता था। रोमकालीन मग्नावरोपों में दंगल या श्रखाड़ों के खंडहर मबसे महत्त्वपूर्ण श्रीर विशेष वन्तु श्रिं। जीवन का राग इसी (निर्दयता के) स्वर में बजा करता था। मानव-हृदय की इम श्रिस्थरता ने घोर धार्मिक श्रशांति का रूप धारण कर लिया।

जब से आर्यजाति के भुएडों ने प्राचीन सम्य देशों के उपर श्राक्रमण् करके उनमें धुसना आरम्भ किया, तभी से यह श्रवश्यम्भावी हो गया था कि मंदिरों और पुरोहितों के प्राचीन देवता श्रपने को समयानुनार बढल लें स्थया ग्रायव हो जाये। सैकड़ों पीड़ियों से कार्प्णेय सम्यताओं के खेतिहर लोगों ने श्रपना जीवनरुम स्रीर स्रपने विचार ऐसे जीवन के श्रनुरूग बना लिये थे जिनका केन्द्र मंदिर था। उनके चित्त पर पूजा-विधान और उनके व्यतिक्रमों, बिलटानों और रहस्यों वा स्राधितत्य था। इस लोग श्रायंसम्यता से श्रोतप्रोत संनार में रह रहे हैं. इसने हमारे श्राधुनिक मिन्तप्रों को उनके देवता भयकर और तकहीन श्रयवा बुद्धि-विकद्ध मालूम पड़ने हैं। किंतु इन प्राचीन लोगों को ये देवता उसी प्रकार सत्य श्रोर स्यष्ट मालूम हैने ये जैने किमी बहुत न्यष्ट स्वप्न में देखी हुई वार्ते हमें स्पष्ट-सी प्रतीत होनी हैं। मुमेरिया या श्रार्गेभक मिस्स में जब एक राज्य दूसरे राज्य को जीतता था तो विजित राज्य के देवी और देवनाओं में या नो परिवर्तन हो जाता था, या उनके नाम बदल जाते थे। किंतु इस परिवर्तन ने पृजन के विधान या भाव में कोई भेद न होने पाता था। पूजा के साधारण लक्तगीं में कोई फर-बदल न

होता था। न्यप्त के व्यक्ति बदल जाते थे किंतु नयप्त जारी रहता था श्रीर उसी प्रकार वा बना रहता था। श्रारंभिक मैमिटिक (नमी) विजेताश्रों की भावना विजित सुमेरियन लोगों की भावना ने इतनी मिलती-जुलती थी कि उन्होंने इराक (मेसोपोटामिया) को जीत लेने पर भी उनके धर्म को प्रायः ज्यों का त्यों ग्रहण कर लिया। मिस पर श्रन्य जातियों जा कभी भी इतना श्राधित्य नहीं हुश्रा कि वहाँ के धर्म में कोई क्रान्तिकारी परिवर्तन होता। टीलेगीवंश के नम्राटों श्रीर मीलगें के राज्यकाल में भी वहाँ के मंदिर, वेदियाँ श्रीर प्रोगितवर्ग वान्तव में नदा की भीति मिसदेशीय ही वने रंग।

जय तक विजय ऐसे लोगों के बीच होती रही जिनकी सामाजिक और धार्मिक धारते एक ही प्रकार की थी तय तक यह संभव था कि समीकरण या वर्गीकरण करके किया एक मन्दिर और प्रदेश के देवता का विरोध प्रचा किया जाय। यदि हो देवताओं की एक ही विरोधता हुई तो दोनों को एक ही वतला दिया जाय। पूर्गिहित और जन-साधारण यह कह देने थे कि बास्तव में यह वही देवता है—उसने केवल दूसरा नाम धारण कर लिया है। देवताओं के इस संमिश्रण को थियोजिंगिया (Theoremcia) अर्थात देव-संभिश्रण कहने हैं, और ई० पू० के सहस वर्ष के मान विजयों के युन की देव-संभिश्रण युन कह सकते हैं। विस्तृत भू-भागों के स्थानीय देवता एव द्यापक देवता में विलोन हो गये। श्रतएव जब बैविलन में यहूदी प्रस्तरों ने सार्ग एखी पर एक ही सत्य काम देववर की घोषणा की तब मनुष्यों के मस्तिष्क इस सरीन विज्ञान वी बहण करने के लिए नैयार थे।

फरात्रो उसका पार्थिव श्रवतार माना जाता था। श्रोसिरिस के बार वार मरते श्रीर फिर जीवित होते हुए प्रदर्शित करते थे। वह केवल बीज श्रीर फ़सल ही न था किंतु विचार की स्वाभाविक रूप से तिनिक खींचातानी करने से वह मनुग्य के श्रमस्य का माधन भी समभा जाने लगा था। उसके चिह्नीं में एक विशेष प्रकार का चौड़े पंखांवाला गुवरेला



मित्रस—एक साँड़ का विलदान करते हुए (रोमन मूर्ति) यह मूर्ति ब्रिटिश म्यृज़ियम में हैं।

या जो श्रपने श्रंटों का गाड़ कर मिटी के नीचे से फिर निरत्त श्राता है। उत्तरा दृत्या चिह्न दीतिमान् सूर्य था जो श्रस्त होकर फिर उदय होता है। श्रागे चलरर उने 'शिपम'— पवित्र सौड़—का भी दूसरा क्वरप समभा जाने लगा। उसके नाय ही 'हिन्म' नाम की फा॰ ३१ हेवी थी। 'तंगर' अर्थात् गऊ-देवी, वाल-चन्द्र श्रीर समुद्र का नक्त्र इसिस के श्रत्य त्याप थे। श्रोमिरिन की मृत्यु होती है श्रीर उसके एक पुत्र—होरस—उत्पन्न होता है। होरम बाज-देवता श्रीर उपा-देवता भी है श्रीर वह वड़ा होकर फिर श्रोसिरिस हो जाता है। होसम की मृति बालक होरम का गोद में लिये हुए श्रीर वाल-चन्द्र पर खड़े हुए प्रदर्शित की जाती है। ये सम्बन्ध युक्ति-युक्त नहीं हैं, किन्तु मनुष्य के मिरतष्क ने जिस समय हम सम्बन्धों को नीच निकाला था उस समय क्रमबद्ध विचार शैली का विकास नहीं हुत्या था। उन सम्बन्धों में उतना ही सामंजन्य है जितना स्वम की बातों में होता है। यन देव नुर के नीचे भयंकर अर्थात् श्रमुभ देवता हैं। यथा—कुत्ते के सिरवाला 'श्रमुचिन', 'तालगित' प्राहि जो मनुष्यों श्रीर देवताओं के शत्रु हैं श्रीर उन्हें प्रलोभन में जातने हैं प्रीर उन्हें रना जाते हैं।

रमय पास्त प्रत्येत धर्म मनुष्य की खातमा के खाकार के खनुकुल हो जाता है, खीर तमें तितर भी मंदीर गी कि मिस देशवानियों ने इन चिही ने—जी तकीति (खसंगत) है पीर विसे पित्रें विस्तातार भी करा जा सकता है—ऐसे मार्ग नित्रल लिये ये कि जिनके द्वारा उसे मनी उपासना खीर साल्यना प्राप्त होती थी। मिसवानियों के हृदय में खमरत्य प्राप्त एरमें ही उत्तर्धा पड़ी वलवती थीं, खीर मिस का धार्मिक जीवन उस इच्छा पर ही होते होता है मिस के भर्म के समान खमरत्य पर जीर देनेवाला खीर काई धर्म उससे राहे भी ह्या था। ज्यों ज्यों मिस देश विदेशी विजेताखी के द्वारा पददिलत होता गया पीर दो। जो मिस के देवनाखी का राजनित्र महत्त्व वस होता गया त्यों त्यों मिस देश- विदेशी श्री हम हीतन की प्रभिन्ती के द्वारा पद्दिलत होता गया पीर हो। जो मिस के देवनाखी का राजनित्र महत्त्व वस होता गया त्यों हम हीतन की प्रभिन्ती के पूर्ण करनेवाले पारलीकित जीवन की खिनलापा भी गर्णों गई।

हो—वड़े उत्साह से ग्रहण की गई। सिरापिस को 'श्रात्मा का उदारक' वतलाया गया। तत्कालीन भजनों में कहा गया है कि 'मृत्यु के उपरान्त भी हम उसकी रक्ता में रहेंगे।' इसिस के श्रानेक उपासक थे। उसके मन्दिरों में उसकी मूर्ति स्वर्ग की रानी के रूप में वालक होरस को लिये हुए खड़ी रहती थी। उसके सामने मोमवित्तर्यां जलाई जाती थीं, भेट 'चढ़ाई जाती थीं श्रोर सिर घुटाये हुए तथा ब्रह्मचर्यव्रत से रहने की प्रतिश किये हुए पुजारी उसकी पूजा-श्रची में लगे रहते थे।

रोमन साम्राज्य के उत्थान के कारण इस बढते हुए धर्म का प्रचार पश्चिमीय यूरप में भी होने लगा। रोमन भंडों के साथ-साथ स्काटलैंड और हालैंड में सिरापिस-इसिस के मंदिर, पुजारियों के भजनों के स्वर श्रीर श्रमर जीवन की श्राशा भी पहुँची। किन्तु इस सिरापिस-इसिस-धर्म के वहत-से प्रतिस्पर्धी थे । इनमें मैत्रेय-धर्म प्रधान था। इस धर्म का जन्म पारस देश में हुआ था श्रीर इसमें मुख्य ज़ोर एक पवित्र श्रीर परोपकारी साँड की विल पर दिया जाता है जो 'मित्रस' देवता ने दी थी श्रौर जिसका रहस्य श्रव लोग भल गये हैं। इस धर्म में सिरापिछ-इसिस मत के जटिल श्रीर सत्य प्रतीत होनेवाले विश्वासों की श्रोपेक्षा श्रिपेक श्राद्य श्रीर मीलिक वातें दिखलाई पड़ती हैं। इसमें हम मानव-सम्यता के सौर-पापाणी रक्त-बलिदानों के युग में पहुँच जाते हैं। मैत्रेय स्मारकों के सौंट के पार्श्व के घाव से सदेव प्रचुर रक्त की धारा प्रवाहित होती रहती हैं, और इस रक्त से नवीन जीवन का संचार होता है। मित्रस धर्म का उपासक विल के साँड



इसिस श्रीर होरस उन्नीसर्वे वंश के समय की मिस देश की बनी हुई एक छोटी मूर्ति । यह ब्रिटिश म्यृह्मियम में ई ।

के रक्त से सचमुच स्तान करता था। दीचा के नमय वह लट्टों के उन मचान के गींचे खड़ा हो जाता था जिस पर विल दी जाती थी जिससे वाल के सौंट का रक्त उसके यरीर पर धारा के रूप में गिरे।

ये दोनों ही धर्म व्यक्तिगत धर्म हैं। धौर ध्रन्य असंख्य मत भी जो आरंभिक रोमन सम्राठों के दासों धौर नागरिकों में अपना प्रचार चाहते ये इन्हीं की भीति व्यक्तित धर्म थे। इन धर्मों का उद्देश्य-व्यक्तिगत मुक्ति धौर व्यक्तिगत ध्रमरत्य है। पुराने धर्म इनके नमान व्यक्तिगत न थे, वे सामाजिक धर्म थे। पुरानी धार्मिक चाल यह थी कि देवता या देवी मुख्य कर सारे नगर या राज्य के हित के होते थे, और केवल गौण्ह्य से ही वे व्यक्ति विरोप के इप्टदेव माने जाते थे। विलदान सार्वजनिक कार्य था। वह व्यक्तिगत कार्य न था। उनका नंबध इमारे उस संसार की व्यावहारिक और सामृहिक आवश्यकताओं से



नमाट्यमोडियम के घड़ की मृति (१=०—१६२ डे०) इसमे महाट्या मित्रस देवना के सामे दिशालाया गया है। (रागभग सम् १९० डे० में

था जिसमें हम रहते हैं। किंतु पहले तो यूनानियों ने श्रोर फिर रोमन लोगों ने धर्म को राजनीति से श्रालग कर दिया। मिस्र देश की रूड़ियों का श्रानुसरण करके धर्म परलोक की वस्तु हो गया।

इन नये व्यक्तिगत श्रमरत्वपूर्ण धर्मा ने पुराने राज्यधर्मा के सारे हृदय श्रीर मनोवेगों को निकाल कर श्रपना तो लिया किंतु वास्तिविक रूप से वे उनका स्थान शहण नहीं कर सके। श्रारंभिक रोमन मम्राटों के श्रधीनस्थ किसी भी साधारण नगर में नाना प्रकार के देवताश्रों के बहुत-से मंदिर रहे होंगे। एक मंदिर तो केपिटल के जुपिटर—रोम के मुख्य देवता—का होगा, श्रोर शायद एक मंदिर तत्कालीन सीज़र (फेंगर) का भी होगा। सीज़रों ने फराश्रो से सीख लिया था कि वे देवता बन सकते हैं। इन मंदिरों में भावहीन श्रोर भव्य राजनीतिक पूजन जारी था। इनमें नागरिक लोग जाकर श्रपनी राजभिक्त दिखलाने के लिए भेंट चडाते श्रोर एक नुटकी ध्रुप जला देने थे।

सहन नहीं कर सकता। श्रीर वे लोग उन उत्सवों श्रीर विलदानों में भाग लेने से इनकार करते होंगे जा सीज़र के सम्मान में किये जाते थे। वे लोग मूर्तिपूजा के भव ने रोमन भंडों को भी सलाम नहीं करते थे।

पूर्व (भारत) में बुद्ध के समय से बहुत पहले ही ऐसे त्यागी संन्यासी-स्त्री श्रीर पुरुप दोनों ही-होते ये जा संसार के अधिकांश सख-भागों का त्याग कर देते थे। ये लाग विवाह श्रीर घन से मुँह मोड़ लेते थे। इन्हें श्राध्यात्मिक शक्ति की श्राकांचा थी। ये लोग संसार के दु:खों से बचने के लिए त्याग, कष्ट और एकान्तवास की शरण लेते थे। गीतम बुद्ध संन्यासियों के जीवन की कठिनाइयों का नापमन्द करते थे। किन्त उनके बहत-से शिष्यों ने कठिन संन्यास का बत धारण किया था। वाज वाज़ ग्रीकमतों में भी-जिनके विषय में हमें अब अधिक जानकारी नहीं है-इसी प्रकार का आत्मसंयम किया जाता था। यहाँ तक कि उन मतों के अनुयायी अपना अंग-मंग भी कर लेते थे। ई० पू० प्रथम शताब्दी में यहदिया और सिकन्दरिया के यहदी समाज में भी संन्यास और विरक्ति की प्रथा चल पड़ी थी। समुदाय के समुदाय संसार के सुखों को त्यागकर तपस्या और रहस्यमय ध्यान में त्राना समय व्यतीत करते थे। ऐसिनीज़ का सम्प्रदाय इसी प्रकार का था। ईसा की प्रथम और दितीय शताब्दियों में प्राय: सारे संसार में लोग इस प्रकार जीवन से छुटकारा पाने में संलग्न थे, श्रीर तत्कालीन जीवन के दु:खों से 'मुक्ति' पाने की खोज में लगे हुए थे। प्राचीन काल के लोगों में जीवन की स्थिरता का जो भाव था वह नए हो गया था। लेगों का पुरेहितों, मंदिरों, नियम-विधानों श्रीर रीति-रिवाजों में जो पुराना विश्वास था, वह उठ गया था। उन दिनों की प्रचलित दासता, करता, भय, चिंता, बरवादी, दिखावा श्रीर भाग-विलास के दौर-दौरे के साथ ही श्रात्म-ग्लानि श्रीर मानसिक श्रमंतोप भी फैला हुआ था, श्रीर मनुष्य शान्ति की खोज में इतने वेचैन ये कि उसके लिए वे सब छुछ त्याग करने और प्रसन्नतापूर्वक कष्ट सहन करने का तैयार थे। शान्ति की यही यंत्रणापूर्ण खोज अपने कमों पर परचात्ताप करनेवालों का सिरापियम में, और नये अनुयायियों का मित्रम देयता की श्रंधकारपूर्ण तथा रक्तरंजित गुफा में खींच लाया करती थी।



सहन नहीं कर सकता । श्रीर वे लोग उन उत्सवों श्रीर विलदानों में माग देने ते इनकार करते होंगे जे। सीज़र के सम्मान में किये जाते थे। वे लोग नूर्विह्डा के मय ते रोमन फेंडों को भी सलाम नहीं करते थे।

पूर्व (भारत) में बुद्ध के समय से बहुत पहले ही ऐसे त्यामी संन्यानी—की कीर पुरव रोनों ही—होते थे जा संसार के अधिकांश सुख-भागों का त्याग कर देवे थे। ये तीन विवाह और धन से सुँह मोड़ लेते थे। इन्हें आध्यात्मिक शक्ति की क्राकंका भी। ये लोग वंतार के दु:खों से वचने के लिए त्याग, कष्ट और एकान्तवान की शरूप तेने थे। गीवन अद संन्यातियों के जीवन की कठिनाइयों का नापनन्द करते थे। किन्तु उनके बहुत-से शिष्यों ने कठिन संन्यास का वृत धारण किया था। वाज़ वाज़ बीकमतों ने भी—जिनके विषय में हमें अब अधिक जानकारी नहीं है—इसी प्रकार का आत्मसंबन किया जाता या। दहीं तक कि उन मतों के अनुयायी अपना श्रंग-भंग भी कर लेते थे। ई० पूर् प्रथम स्वाब्दी में बहूदिया श्रीर सिकन्दरिया के बहूदी समाज में भी संन्यास और विरोध को प्रधा कर पड़ी थी। समुदाय के समुदाय संनार के मुखों को त्यागकर तपत्या और रहत्यनप प्यतन में अपना समय व्यतीत करते थे। ऐसिनीज़ का सम्प्रदाय इसी प्रकार का पा। इत की प्रथम और द्वितीय शताब्दियों में प्रायः सारे संसार में लोग इस प्रकार जोवन ने हुटकारा पाने में संलग्न थे, ब्योर तत्कालीन जीवन के दु:खों से 'मुक्ति' पाने की लोड में तरे हुए थे। प्राचीन काल के लोगों में जीवन की स्थिरता का जो भाव था वह नट हो रज था। लीगों का पुरेहितों, मंदिरों, नियम-विधानों और रीति-रिवाजों में जो पुराना विश्वत था, वह उठ गया था। उन दिनों की प्रचलित दासता, क्रूरता, भय, चिंता, यरवादी, दिल्ल श्रीर भाग-विलास के दौर-दौरे के साथ ही त्राहम-ग्लानि श्रीर मानसिक असंतोन में है हुआ था, और मनुष्य शान्ति की खोज में इतने वेचन थे कि उसके लिए वे सद हुए त्याग करने और प्रसन्नतापूर्वक कष्ट सहन करने का तैयार थे। शान्ति की यही पंत्रपाइए शीत अपने कमों पर पश्चात्ताप करनेवालों के सिरापियम में, श्रीर नये श्रनुयायियों के निवन देवता की अंधकारपूर्ण तथा रक्तरंजित गुफा में खींच लाया करती थी।

इनके समान व्यक्तिगत न थे, वे सामाजिक धर्म थे। पुरानी धार्मिक चाल यह थी कि देवता या देवी मुख्य कर सारे नगर या राज्य के हित के होते थे, घं.र केवल गीग्यूक्य में ही वे व्यक्ति-विशेष के इप्टेंच माने जाते थे। बिलदान सार्वजनिक कार्य था। वह व्यक्तिगत कार्य न था। उनका संबंध हमारे उस संसार की व्यावहारिक श्रीर गाम्हिक श्रावश्यक्ताश्रों ने



सम्राट् कमोडियस के घड़ की मूर्ति (१८०—१६२ ई०) इसमें सम्राट् के। मित्रस देवता के रूप में दिखलाया गया है। (लगभग सन् १९० ई० में रोम में बनी) यह ब्रिटिश म्यूज़ियम में है। था जिसमें हम रहते हैं। किंतु पहले तो यूनानियां ने श्रोर फिर रोमन लोगों ने धर्म को राजनीति से श्रलग कर दिया। मिस देश की रुड़ियों का श्रनुसरण करके धर्म परलोक की वस्तु हो गया।

इन नये व्यक्तिगत श्रमरत्वपूर्ण धर्मां ने पुराने राज्यधर्मां के सारे हृद्य श्रीर मनावेगां को निकाल कर श्रपना तां लिया किंतु वास्तविक रूप से वे उनका स्थान शहरण नहीं कर सके। श्रारंभिक रोमन सम्राटों के श्रधीनस्थ किसी भी साधारण नगर में नाना प्रकार के देवताश्रों के बहुत-से मंदिर रहे होंगे। एक मंदिर तो कैपिटल के खुपिटर—रोम के मुख्य देवता—का होगा, श्रोर शायद एक मंदिर तत्कालीन सीज़र (कैसर) का भी होगा। सीज़रों ने फराश्रो से सीख लिया था कि वे देवता बन सकते हैं। इन मंदिरों में भावहीन श्रीर भव्य राजनैतिक पूजन जारी था। इनमें नागरिक लोग जाकर श्रपनी राजभिक्त दिखलाने के लिए मेंट चढ़ाते श्रीर एक चुटकी धूप जला देते थे। किंतु श्रपने हृदय का बोभ उतारने, सान्त्यना पाने श्रीर सलाह लेने के लिए वे स्वर्ग की देवी प्रिय इसिस के

मिदर में जाते थे। स्थानीय विचित्र देवता भी रहे होंगे। उदाहरण के लिए सैविल ने बहुत दिनों तक कार्थेंज की वीनस का पूजन जारी रक्खा था। किसी गुफा या तहख़ाने में अवश्य ही कहीं न कहीं मित्रस देवता की वेदी होगी जहाँ सैनिक और दास लोग जाते होंगे। और नगर में कदाचित् एक सिनैगाग भी होगा जिसमें यहूदी लोग अपना इञ्जील पढ़ने और समस्त पृथ्वी के स्वामी एक अदृश्य परमेश्वर में अपना विश्वास स्थिर रखने के लिए एकत्रित होते होंगे। कभी कभी राज्यधर्म के राजनैतिक पहलू के कारण यहूदियों से भगड़ा हो जाता होगा, क्योंकि यहूदी लोगों का कथन था कि उनका ईश्वर मूर्तिपूजा के

सहन नहीं कर सकता । और वे लोग उन उत्सवों और विलदानों में भाग लेने से इनकार करते होंगे जा सीज़र के सम्मान में किये जाते थे। वे लोग मृतिपूजा के भय ते रोमन भंडों को भी सलाम नहीं करते थे।

पूर्व (भारत) में बुद्ध के समय से वहुत पहले ही ऐसे त्यागी संन्यासी—स्त्री श्रीर पुरुप दोनों ही-होते थे जा संसार के अधिकांश सुख-भागों का त्याग कर देते थे। ये लाग विवाह श्रीर धन से मुँह मोड़ लेते थे। इन्हें श्राध्यात्मिक शक्ति की श्राकांचा थी। ये लोग संसार के दु:खों से वचने के लिए त्याग, कर और एकान्तवास की शरण लेते थे। गीतम बुद्ध संन्यासियों के जीवन की कठिनाइयों की नापमन्द करते थे। किन्तु उनके वहत-से शिष्यों ने कठिन संन्यास का बत धारण किया था। वाज़ वाज़ ग्रीकमतों में भी-जिनके विषय में हमें अब अधिक जानकारी नहीं है-इसी प्रकार का आत्मसंयम किया जाता था। यहाँ तक कि उन मतों के अनुयायी त्राना खंग-मंग भी कर लेते थे। ई० पू० प्रयम शताव्दी में यहदिया और सिकन्दरिया के यहदी समाज में भी संन्याम और विरक्ति की प्रथा चल पड़ी थी । समुदाय के समुदाय संमार के मुखों को त्यागकर तपस्या और रहस्यमय ध्यान में त्राना समय व्यतीत करते थे। ऐसिनीज़ का सम्प्रदाय इसी प्रकार का था। ईसा की प्रथम और द्वितीय शतान्दियों में प्रायः सारे संमार में लोग इस प्रकार जीवन से छुटकारा पाने में संलग्न थे, खोर तत्कालीन जीवन के दुःखों से 'मुक्ति' पाने की खोज में लगे हुए थे। प्राचीन काल के लोगों में जीवन की स्थिरता का जो भाग था वह नष्ट हो गया था। लागों का पुराहितों, मंदिरों, नियम-विधानों खौर रीति-रिवाजों में जो पुराना विश्वास था, वह उठ गया था। उन दिनों की प्रचितत दासता, क्र्रता, भय, चिंता, वरवादी, दिखावा और भाग-विलास के दौर-दौरे के साथ ही आत्म-ग्लानि योग मार्नासक यसंतोप मी फेला हुआ था, और मनुष्य शान्ति की खोज में इतने वेर्चन थे कि उसके लिए वे सब कुछ त्याग करने और प्रसन्नतापूर्वक कष्ट सहन करने का तैयार थे। शान्ति की यही यंत्रणापूर्ण खोज खाने कमों पर परचात्ताप करनेवालों का सिरापियम में, खोर नये खनुयायियों का निजस देवता की श्रंधकारपूर्ण तथा रक्तरंजित गुफा में खींच लाया करती थी।